

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार पुस्तकालय



विषय संख्या <u>२०</u>
पुस्तक संख्या १८२०
प्रागत पिञ्जिका संख्या २०, २४६
पुस्तक पर किसी प्रकार का निशान
लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से ग्रिधिक
समय तक पुस्तक ग्रंपने पास न रखें।





TRIVANDRUM SANSKRIT SERIES

Śri. Citrodayamanjari No. XXV.



# हरमेखला

[द्वितीयमागः — ५ परिच्छेदः।]

### HARAMEKHALA

(Part II - Pariccheda 5.)



K. SĀMBAŚIVA ŚĀSTRĪ,

Curator of the Department for the Publication of Oriental Manuscripts, Trivandrum.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF HIS HIGHNESS THE MAHARAJA OF TRAVANCORE.

WANDRUM: PRINTED BY THE SUPERINTENDENT COVERNMENT PAESS, 1938.

2

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative



TRIVANDRUM SANSKRIT SERIES.

No. CXXXVI.

Śri Citrodayamanjari

No. XXV.

THE

### HARAMEKHALA

OF

Mahuka
with commentary.



EDITED BY

K. SĀMBAŠIVA ŚĀSTRĪ,

Curator of the Department for the Publication of Oriental Manuscripts, Trivandrum.

CURUKULA KANGAI

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF HIS HIGHNESS THE MAHARAJA OF TRAVANCORE,

TRIVANDRUM:

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS, 1938.

(All Rights Reserved.)



### अनन्तरायनसंस्कृतप्रन्थाविः

ग्रन्थाङ्कः १३६.

श्रीचित्रोदयमञ्जरी

ग्रन्थाङः २५.

पीरस्त्यग्रन्थप्रकाञ्चनकार्याध्यक्षेण के. साम्बदाबदाास्त्रिणा संशोधिता।



सा च अनन्तश्यने

हरमेखला पाह्कविरचिता ेका

20225 94.9-2001

महोन्नतमहामहिमश्रीचित्रावतारमहाराजशासनेन

राजकीयमुद्रणयन्त्रालये तदध्यक्षेण मुद्रियत्वा प्रकाशिता ।

कोस्रम्बाब्दाः १११३, केस्ताब्दाः १९३८. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative







#### PREFACE.

This is the second part of Haramekhala, the first part thereof having already been published as No. 13 of Srī Citrodoya Mañjarī Sanskrit Series. My search for the procurement of a manuscript of the first Pariccheda has not yet been successful and so this volume embodying the fifth Pariccheda is being brought to light as such, due consideration being brought to bear on its usefulness to the public at large and on the delay in its publication.

The opening and concluding verses given below:-

विउळाइ महामइतिरइआइ दट्ठूण गन्धसत्ताइ । अह पञ्चमो णिबन्धो विअड्बदइओ परिषक्षेत्रो ॥

(page 1)

इअए सपदि सम(न्तो ? त्तो) णाणाविअगन्धगोरवघविओ । हरमेहळाए, पृड्अपञ्चमठाणो परिच्छेओ ॥

(page 77)

clearly manifest that the main theme is the preparation of various perfumes and toilets and consequently it seems that the title Vidagdhadayita is appropriate and highly suggestive of it. The commentator has epitomised the contents of the Pariccheda in the following stanzas:

सङ्ग्रहोऽयं प्रयोगाणां पञ्चमस्य निवध्यते ।
तत्राम्ब्रवासनविधिदंन्तकाष्टविधिस्तथा ॥
मभ्चिछष्टविधिनेत्रपरिकमीम्जनं तथा ।
मुखवासादि तैलानि तथोद्वर्तनसंविधिः ॥
अथ स्नानिकया स्नानं स्नानोपकरणानि च ।
परवासादि व्रत्यां च + सुगंधादिसंविधिः ॥
कृतिः कस्तूरिकायाश्च चित्रगन्धासविकया ।
कर्ष्रकुङ्कुमनखा अगुरोः सिल्हकस्य च ॥
सहकारस्य च कृतिः शिशतैलकृतिस्तथा ।
स्वक्रतृटिकृष्टानां कृतयश्च यथाक्रमम् ॥

सहकार रसेर्यु ? स्थेर्ययु)िक: सर्वपुष्पद्वतिस्तथा । केतकीचम्पकादीनां दुतयश्च तथा पृथक् ॥ (page 77-78)

The opening Kārikā makes mention of many well-known works on perfumery. The content itself will suffice to show that the use of perfumes has been discussed elaborately with special reference to time and variety of substances and so I refrain from dwelling at length on the details thereof.

A gloss explaining the technical terms used in Hara-mekhala, as promised in the Kārikā,

### गूढ्रथवस्थुविवरणविउडिअसन्देहतिमिरणिष्ठसम्बो । हरमेहळाणहेकुळइ (?) दिणअरो सुन्वह णिह्रभणो ॥

(page 78)

occurring at the end of the Pariccheda is also appended herewith.

The following Kārikā indicates that the author himself has suggested another title, Vidagdhānurāgakṛti, to the work,

इअ एस परिसमप्पइ सुवण्णरअणुज्जळा सुसन्धाणा । हरमेहळा विअड्ढाणुराधकहविइअणामङ्का ॥

(page 87)

Māhuka defines Vidagdhas in the following lines:-

धम्मत्थकामजसोजीविआण जे साहणक्कतिळच्छा । ते भण्णन्ति विअड्डा ण उणा परवब्चणमतग्गा ॥

(page 86)

Besides, the same lines point out that the Adhikarins to this work are those devoted to the fulfilling of Dharma, Artha, Kāma and Yaṣas and who are also bent upon the collection of the necessary accessories. I have not yet set aside my endeavours to unearth a manuscript of the first Pariccheda, in spite of the futility of the attempts so far mad and I believe that my efforts will be duly crowned with success. The details regarding the work and its author have yet to be investigated. It is really gratifying to me that

this part is brought to light, in the form available. Praying for due encouragements in future as well, from Brahmāsrī C. Nārāyanan Bhaṭṭatiri Avl. of Tiruvalla (in Travancore), the owner of the manuscript, in my task of collecting manuscripts of all kinds, I place this work before the enlightened public.

Trivandrum, 15-9-1113.

K. SĀMBAŠIVA SĀSTRĪ, Curator.

### ॥ श्रीः॥ निवेदना।

इयानयं द्वितीयो भागो हरमेखलायाः । या श्रीचित्रोदयमञ्जर्यां त्रयो-दशो गुच्छः प्रागिह प्राकाशि । अधुनापि प्रथमं परिच्छेदमसम्पाचैव पश्चमे इतहिष्टरमुं प्रसाधयामि । वह् पकारक्षमोऽयं भागः कालान्तरक्षमो न भव-तीति दृष्टिरमुण्य मे सफला ।

> विउळाइ महामइविरइआइ दट्ठूण गन्धसत्थाइ। अह पञ्चमो णिबन्धो विअड्ढदइओ परिच्छेओ ॥ (पृष्ठम्. १)

इत्युपक्रमे — इअए सपिद सम(न्तो ! तो) णाणाविअगन्धगोरवषिको । इरमेहळाए पूइअपञ्चमठाणो परिच्छेओ ॥

(ve og)

इत्युपसंहारे च दर्शनाद् नानाविधगन्धसज्जीकरणमस्य मुख्यो विषय इति तदनुगुणतया परिच्छेदनाम च विदग्धदियत इति प्रतीयते । अत्र परिच्छेदे कृतानां प्रयोगाणामयं सङ्गहो व्याख्यात्रा दत्तः —

सङ्गहोऽयं प्रयोगाणां पञ्चमस्य निवध्यते ।
तत्राम्बुवासनविधिदेन्तकाष्ठविधिस्तथा ॥
मधूच्छिष्टविधिनेत्रपरिकमीञ्जनं तथा ।
मुखवासादि तैद्यानि तथोद्वर्तनसंविधिः ॥
अथ स्नानिकया स्नानं स्नानोपकरणानि च ।
पटवासादि वर्त्या च + सुगन्धादिसंविधिः ॥
कृतिः कस्तूरिकायाश्च चित्रगन्धासविक्रिया ।
कर्पूरकुङ्कुमनखा अगुरोः सिल्हकस्य च ॥
सहकारस्य च कृतिः शशितैलकृतिस्तथा ।
कवक्रतुटिकुष्टानां कृतयश्च यथाक्रमम् ॥

सहकार(रसैर्यु ? स्थैर्यय)क्तिः सर्वपुष्पद्वतिस्तथा । केतकीचम्पकादीनां द्रतयश्च तथा पृथक् ॥

(50,00 og)

उपक्रमकारिकातः पूर्वं बहूनि गन्धशास्त्राणि प्रधितानीति स्पष्टमुच्यते । वस्तुविशेषान् समयविशेषांदचोपधाय गन्धोपयोगो नैकप्रकारेणेह कीर्तित इति शक्यमवगन्तं विषयानुक्रमणिकयेति न तद्रशै सद्यः प्रवञ्च्यते। परि-च्छेदपरिसमाप्तिसमनन्तरं -

> गूढत्थवत्थुविवरणविज्ञिअसन्देहतिमिरणिजरुम्बो । हरमेहळाणहेकूळइ (?) दिण अरो सुव्वड जिहभ्णो ॥

> > (So og)

इति प्रतिज्ञ्या हरमेखलानिकायगतानां शब्दानां कोऽपि निघण्टुरपि सङ्क-लितः पदर्यते ।

> इभ एस परिसमप्पइ सुवण्णरअणुज्जळा सुसन्धाणा । हरमेहळा विअड्ढाणुराअकइविइअणामङ्का ॥

> > (es og)

इति कारिकया अस्या हरमेखलायाः विदग्धानुरागकृतिरित्यपरं नामधेयमङ्गी-कियते । विदग्धांश्च माहुक एवं लक्षयति -

> धम्मत्यकामजसोजीविआण जे साहणकतिळळच्छा । ते भण्णन्ति विअड्ढा ण उणा परवञ्चणमतग्गा ॥

> > (90 CE)

अनेन धर्मार्थकामयशोजीविते कृतपवृत्तयः सामग्रीसम्पादनसश्रद्धाः इहािककारिण इति सूच्यते।

बहुधापि क्रतप्रयत्नानामस्माकं प्रथमपरिच्छेदानुपलम्भूं परिद्रर्तुमधुनापि परिश्रमो न पर्यवसितः । मन्ये कृतपयत्नानामुपलिधरचिरात् पसत्ता । प्रन्थ-कर्तारं प्रन्थं चास्पदिकृत्याद्याप्यविशाष्ट्रमेव विचारणीयं पश्यामि । सर्वथा वृथासमयप्रतीक्षिभिरुपल्रब्धमागोऽप्यप्रसाध्य न प्राकाश्यमनीत इति तुष्यंस्त-दंशे धन्यमात्मानं मन्ये । एवमेव वहून् प्रन्थान् सिश्वकीर्पूणामस्माकं कृतो-

पकृतिषु तिरुवल्ला ब्रह्मश्री सी. नारायणन् भट्टितिरसंज्ञकेष्वेतत्स्वामिष्वविश्वष्ट-मिप प्रोत्साहनभरमभ्यर्थयन् सद्यस्तिमिमं द्वितीयं भागं मेखळाया महाजनसमक्ष-मुपहरामि ॥

अनन्तशयनम्, }

के. साम्यशिवशास्त्री.

## विषयानुक्रमणिका।

| विषयः,                          |              |         | पृष्ठम्.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पश्चमपरिच्छेद्प्रमेयनिर्देशः    |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जल्सौरभ्योत्पादनम्              |              |         | 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दन्तधावनचूर्णानि                |              |         | 3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आस्यसौरभ्योत्पादनम्             |              |         | ч -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अधरप्रसाधनम्                    |              |         | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नेत्रप्रसाधनम्                  |              |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मुखवासगुलिकाः                   |              | •       | = =- 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सुगन्धितै छ। नि                 |              |         | 28-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भाण्डाधिवासधूपः                 |              |         | १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| उद्वर्तनचूर्णानि                |              |         | 29,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्नानचूर्णानि                   |              |         | २०-२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पटवासयोगाः                      | 死            |         | २७,२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सुगन्धिधूपनम्                   |              |         | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| वस्य धूपनम्                     |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रावार-केश-चामरादीनां धूपन     | म            |         | ३९ <u>–</u> ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गन्धभूपनवर्तयः                  |              |         | ३४, ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सुरभिलाः प्रदीपवर्तयः           |              | 745.003 | ३६, ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विविधा गन्धयुक्तिः              |              |         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तत्र सुगन्धसंज्ञं               | विलेपनम्     |         | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पार्वतीदयितं नाम                |              |         | 3 ,7 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| निदाधकालोपयोगाई                 | "            |         | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शरत्कालोपयोगाई॰                 | "            |         | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| बेधनीयगन्धद्रव्यसाधारणा वे      | ः,<br>धयोगः  | 717     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गन्धोदकम्                       |              |         | 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गन्धद्रव्याणामतिश्रायितसौरभ     | यापादको योगः |         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| in a di di di di di di di di di | and or ar    |         | The state of the s |

|                                       | ,    |               |
|---------------------------------------|------|---------------|
| विषयः.                                |      | पृष्ठम्.      |
| मृगनाभिसदृशामोदी                      | योगः | 33.3 80       |
| कुसुमसमामोदी                          | 19   | 88            |
| वकुलाभिधानो                           | "    | 85            |
| कुबलयाभिषो                            | ,,   | 79            |
| <b>नव</b> मालिकामोदो                  | "    | 8.5           |
| चम्पकामोदी                            | 1)   | 99            |
| कुञ्जकारूयो                           | ,,   | 91            |
| इन्दीवरसुरभिः                         | 31   | 88            |
| उत्पलामोदी                            | 19   | 84            |
| करवीरामीदी                            | 3)   | 3,9           |
| केतकीपुष्पामोदी                       | , ,  |               |
| मिलकामोदी                             | ,,   | 80            |
| सर्वपुष्पाणां पुष्पान्तरसौरभोत्पादनम् |      | <b>美国大大</b>   |
| हरिद्राविशोधनम्                       |      | ,,            |
| रोचिनकाशोधनम्                         |      |               |
| कृत्रिमकुङ्कुमायुत्पादनम्             |      | 89-49         |
| विरुपनयोगाविशेषाः                     |      | 42            |
| कृत्रिमचन्दनाद्युत्पादनम्             |      | पु श्रूपप     |
| कस्तूरिकाकृतिः                        |      | ५६, ५७        |
| आसवपरिकर्म                            |      | 49-60         |
| कर्प्रकृतिः                           | 200  | ६१,-६१        |
| कुड्कुमकृतिः                          | it   | 63-84         |
| कुङ्कुमसंस्करणार्थासविकया             | ÇE   | 2-7-6         |
| कृत्रिमागरूत्पादनम्                   | -    | 44            |
| सिल्हकोत्पादनम्                       | : 3  | <b>66-6</b> 5 |
| सिल्हकसंस्करणोपयोगिन्यासविकया         |      | €C- <b>90</b> |
| सहकारतैलम्                            |      | 96.           |
| कर्पूरतैलम्                           |      | \$0-9e        |
|                                       |      | ७४            |

| विषयः.                                           | पृष्ठम्. |
|--------------------------------------------------|----------|
| कृत्रिमलवङ्गकृतिः                                | ७५       |
| प्लाकृतिः                                        | 19       |
| कुष्ठकृतिः                                       | "        |
| सहकारतैळभाण्डसंस्करणम्                           | ,,       |
| सहकारफठस्थैर्ययुक्तिः                            | ७६       |
| सर्वेपुष्पाणां द्रावणयुक्तिः                     | ,,       |
| मक्किकाचम्पकपुष्पाणां ,,                         | 99       |
| केतकीपुष्पाणां ,,                                | , ,,     |
| पश्चमपरिच्छेदप्रयोगसङ्गदः                        | ,,       |
| हरमेखलाप्रयुक्तशब्दानां निघण्टुः                 | 96-66    |
| <b>स</b> कळप्रयोगोपयुक्ताः <sup>*</sup> परिभाषाः | 66-90    |

॥ श्रीः॥ हरमेखला

सटीका।

(द्वितीयो भागः।)

अथ पञ्चमः परिच्छेदः।

विउळाइ महामइविरइआइ द्द्रूण गन्धसत्थाइ। अह पश्चमो णिवन्धो विअद्हद्इओ परिच्छेओ ॥ १॥

विपुलानि महामतिविरचितानि दृष्या गन्धशास्त्राणि । अथ(वा?) पश्चमो निवन्धो विद्ग्धद्यितः परिच्छेदः ॥ स्पष्टार्था गाथा । विपुलप्रहणेन संक्षितं तु महाबुद्धिविरचितत्वेन सार-

त्वमिति ॥ १ ॥

दिअहे दिअहे जे जह कमे(ण) वचनित णिचमुवजोअं। छेआण ते तहचिअ भणिमो गन्धं समासेण॥२॥

दिवसे दिवसे ये यथा क्रमेण व्रज(त्यु? नित नित्यमु)पयोगम्। छेकानां (तान्) तथैव भ(णि?णा)मो गन्धान् समासेन ॥ ये (गन्धा) विदग्धानां सुरभिद्रव्याणि । ये यथा क्रमेण प्रातर्मध्याह्वादि-

कालविभागानामुपलक्षणार्थमिति ॥ २ ॥

कच्चूरकळळवकळिपअंगुचुण्णेण कुणह जळवासं। तुळिअघणसारगन्धे (मि १ मे)ळिअमत्ताळिणिगुरुंवं॥ ३॥

> कच्चूरकललवल्कलियङ्कचूर्णेन कुरुत जलवासम् । तुलितघनसारगन्धं मिलितमत्तालिनिकुरुम्बम् ॥

कच्चूरं, कललमिति प्रसिद्धं, कललं मांसी, वल्कलं त्वक्, प्रियङ्कुः स्यामा, एतेषां समाञ्चानां चूर्णेन मिश्रितेन तोयाधिवासं सम्पाद्यत तावच्चू-प्र. T. 2182-500, 14-12-1111 र्णत्वेन निव सर्वाशङ्कया (१) याव ग तस्य तोयस्य सरसिवकृति (निम ? र्नी)यते सोरमं चोस्यवते । शिष्टं गुण गतिपादनार्थं स्पष्टं विशेषगद्भयम् । मेछितं सङ्घः दितामिति ॥ ३ ॥

सामाकहकच्छ्र(कह)सरिसआएहि विरह्ओ वासो।
होइ विणिज्जिअकप्पूरपरिमळो कामिणीद्हओ॥४॥
इयामाकपिकच्छ्र(कपि)सद्यभागैविरिचितो वासः।
भवति विनिर्जितकपूरपरिमळः (कामिनीदियतः)॥

पूर्वोक्तिरेव त्रिभिर्द्रव्यै(र्दा ? माँ)सीपरिवर्तात् किपना सिल्हकाष्ठेन समां-शैर्चूार्णतैर्ज्ञां स्वाधिवासनं सम्पादितम् उक्त (विशेषणे । ?)विशेषगुणातिशयं श्वनारिजनयस्त्रमं भवतीति ॥ ४ ॥

हळिणीद्ळकेस(रु १ रेळु) प्यळासारके अइद्ळेहि । जळवासो होइ विसद्दपाडळासो अवश्विक्त्वो ॥ ५ ॥ फिलनीदलकेस(रो १ रेलो) त्यलाक्षा रकेत्रकी द्लैः । जलवासो भवति पिशितपाटलासोदप्रतिरूपः ॥

फिलनी िषयङ्कः । दलं गन्धपत्रम् । केसरं नागकेसरम् । एला तुटिः । उत्पलं कुष्ठम् । असारं त्वक् । केतकीदलानि । रसण्डा हरीतकीत्येतैः समांशै-इन्णीकृतैरुदकािधवास उक्तविशेषणिबािशिष्टो गुणो भवति पाटलपुष्पिविशेष-(गु)ण इति ॥ ५ ॥

ससिविद्वासारविसव्ळिकंकुक्रमळेहि कुणह जळवासं। इळकुटुकेसरेळाचेअइचुण्णेण च सुअण्डं ॥ ६ ॥ यशिविद्वासारविसछिकङ्कुद्छेः कुरुत जलवासम्। दलकुष्टकेसरेलाचेतकीचूणेन वा सुगन्धम्॥

शशि(ना) कर्पूरेण (सि १ वि)द्धैरत्यल्पमात्रदत्तसंस्कारैस्त्वन्यांसीप्रियङ्गक-च्छूरैः समांशचूणितेरुदकाधिवासं साधयत । अथ समनन्तरं पूर्वगाथोक्तेस्त्वक् प्रियङ्गरहितैर्जलवासं कुरुतेति द्वितीयप्रयोग इति ॥ ६ ॥

सज्जूरकुसुमवित्थअवहिरच्छळ्ळीइ वासिअं सळ्ळि। सुडितअर(कुपइअकमळे? पत्तकुवळअमळए)हि व [सुन्द्रामोअं॥७॥ खर्ज्रसम्विस्तृतवाद्यत्वचा वासितं सलिलम् । तुटितगरपत्रकुवलयमलयैर्वा सुन्दरामोदम् ॥

नवसर्जूरस्य पिण्डः सर्जूरस्य प्रान्ते यानि पुष्पाणि उत्पद्यन्ते तेषां कोशस्त्रपमाच्छादकं घनतलपायं यद् भवति तद् विस्तृतशब्देन प्राकृत-भाषायां प्रसिद्धम् । तस्य वहिर्भागे गतं यद् वल्कलं तेन चूर्णितेनाधिवासितं जलं सुभगसौरभं, भवतीति (वि १)शेषः । अ(वी १ थवा) एलाद्याख्यामातसी(१)गन्ध-पत्रकृष्ठचन्दनैर्धिवासितमेवं भवतीति ॥ ७॥

एळाणरेन्दच(न्द)ण(णव १६ळ)कुवळअवासिए जळे पीए। णीसरइ रोधकूबेहि सामळो परिमळुग्गारो ॥ ८॥

एलानरेन्द्रचन्दनद्लकुवलयवासिते जले पीते । निस्सरति रोमकूपै(दीमळ१ रुद्दामः)परिमळोद्वारः ॥

समनन्तरगाथापराधोंक्तस्य प्रयोग(स्य) फठान्तरप्रतिपादनार्थं पुनरस्यां गाथायां तान्येव द्रव्याण्युदीरितानि । फठान्तरं च — तद्धिवासिते जले पीते सित समस्तकायवेधकत्वाद् रोमकूपकेभ्यः सौरभविजृम्भोद्गम इति । उदक-विविः ॥ ८॥

सकसाअतरुव्सवमण्णं वा मडअक्चअमणिण्णं। दन्तपवणसारमुरापिअंगुरसवारिकअळेवं॥९॥ कअध्वमाळईकुसुमवाससविसेसवडिआमोदं। होइ णराहिबजोग्गं विडडिअमुहरोअमाहप्पं॥१०॥

सकपायतरुसम्भवमन्यद् वा मृदुकूर्चमनिन्द्यम् । दन्तपवन(म)सारपुरात्रियङ्ग(रस)वारिकृतलेपम् ॥ कृतभूपमालतीकुसुमवासशशिवेधवर्धिता(भोदम्) । भवति नराधिपयोग्यं विघटितमुखरोगमाहात्म्यम् ॥

दन्तपवनमीहशं राजोचितं तथा सदस्तस्य(?) व्याधिप्रभावनिवर्तकं भवति । कीहशम् । कषायरसप्रधानवृक्षजटा(भव)मन्यद् वा कटुतिक्तरसप्रधानवृक्षजं, तथा निर्देखिताय्रत्वान्मसणकूर्चप्रायमुखं, तथा अनिन्दं निषिद्धवर्ज्यं, तथा त्यक्-सुगन्धमुराश्यामाबोळवाळके(जेंछे?)ः सूक्ष्मिष्टिर्छितगात्रं, तथा कृतध्रैर्वेक्ष्यमाण- धूपाधिवासितैः सुमनःपुष्पैयोंऽधिवासस्तथा कर्प्रेण यो वे स्वल्पमात्रया संस्कारस्ताभ्यां विशेषसौरमम् । लेपादीनां वे(धस्ता १ धान्ता)नां यथाक्रमं विनियोग इति ॥ ९, १० ॥

गोसळिळवासिअगहिअध्विअमचन्तसुग्गधूएहि । तअमरिअकेसरेळागुण्टिअमइसुरहि दन्तपवणं ॥११॥

गोसिल्लोपितगृहीतं भृपितमत्यन्तस्र अभूपैः।
त्वचमरिचकेसरैलागुण्ठितमतिसुरिभ दन्तपवनम्।। \*

उक्त(वृक्ष)जातमक्षुण्णायं दन्तधावनमेवंविधं सदितसुगन्धि भवति । की हशम् । गोमूत्रपर्युपितं सत् ततो गृहीतं, ततो वक्ष्यमाणेरुत्कमामोदैर्गुग्गुल्वा-दिभिर्धूपरितश्येनाधिवासितं, ततः असारोषणनागकेसरतुटिभिरेतै(रितर १ रित)-स्क्ष्मचूणितैः । अर्धचूणिमिश्रिताय्रमिति यन्थान्त(रं १ र)पिटितादितो दन्तधावन-वि(धि १ धे)रिहानुक्तं यत् तदुपा(दे)यभिति स विधिष्ठिंष्वते —

''वटासनार्कखदिरकरञ्जकरवीरजम्। षड्जा(नीमोदोऽ ? रिमेदा)पामार्गमाळतीकुसुमोझवम् ॥ कषायतिक्तकटुमूल्य(मन्य)दपीदशम्। विज्ञातवृक्षे क्षुण्णाग्रन्थिसुभ्रमिजम् (?)। कनिष्ठात्रसमस्थौल्यं सुक्षत्रं द्वादशाङ्गुलम् । प्रातर्भुक्त्वा न यवका भक्षयेद् दन्तधावनम् । वप्यत्रिवर्गत्रितयां क्षोद्रां तेन च वर्षयेत् (?) । शनैस्तेन ततो दस्या दन्तमांसिक्रयाद्वयम्। िरुसेदनुसुसं जिह्नां जिह्नानिर्रुसने(न) च। तथास्यमलै वैरस्य गन्धा जिह्वास्यदन्तजा (?) । रुचिवैशद्यलघुता न भवन्ति भवन्ति च । नाद्यादजीर्णवमथुश्वासकासक्षयादि(मान् )। तृष्णास्यपाकह्नेत्रशिरःक(ण १ णा)मयी च तत्। नैव श्रेष्मातकामृष्टविभीतक + + + वत्। बन्धनं बिल्वपङ्ग्रनिर्गुण्डीशिमुतिन्दुकाः । मौटीदारुशमीपीछ पिप्पली चैव गुगगुछ । पारिभद्रकमछिकादेक्या शल्मली शनैः (?)।

स्वाद्रम्छछवणं शुष्कं सुधिरे प्तिपिच्छिछम् । पाछाशसमानं दन्तधावनं पादुके त्यजेत् । दन्तात् पूर्वीमथो घर्मे प्रतिपिद्धे च छोचने ।" (?)

दन्तकाष्टविधिः ॥ ११ ॥

धणि(आ)तिअडुअतिसुअन्धकुदृघणचुण्णकुसुमसारेहि। कवळगगहे सुअन्धं कुणइ मु(ह? हं) रोअरहिअश्र॥ १२॥

> धान्याकत्रिकटुकत्रिसुगन्धकुष्ठघनचूर्णकुसुमसारैः । कवलग्रहः सुगन्धि करोति सु(ख ? खं) रोगरहितं च ॥

कबलस्य द्रव्यान्तरस्यास्यक्षालनार्थस्य द्रव्यस्य स्वीकारः आस्यसौरमं नीरोगत्वं च करोति । कीदृशः । कुस्तुम्बुरीफलानां तथा त्रिकटुकस्य गुण्ठी-मरिचिपिप्पलीनां ततस्त्रिसुगन्धस्य त्वगेलागन्धपत्राणां तथा वाप्यस्य मुस्तस्यैषां समानांशेन चूर्णेन माक्षिकेण सह कबलयोग्येन वा कृतः । कबलस्य लक्षणम्—

''असञ्चार्ये मुखे चूर्णे गण्डूपः कवलोऽन्यथा।''

तेन सञ्चारेण योग्यमास्यगतं जलादि कवलमुच्यत इति कवलमहणम्॥ १२॥

जत्तीएस्रतणुळित्तम्मीसिअम्मळिणविळेवणअं। वळिअमइवउरविद्वमपिण्डअदेहअं॥ १३॥ द्दरवध्विअश्च सुरभिषस्असुअन्धअं। सित्थअमिणमोळवंगतिहळामदसंसिद्धं (१)॥ १४॥

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

इदं सित्थकमधरप्रसाधनोपयोगि मध्चिछष्टम् । कीदृशम् । वक्ष्यमाणेन केनचित् सुनन्धेन तैल्लिभिश्रतं कृत्वा (यथा) न दह्यते तथा मृद्धभिना विलीनममृतं ततो गलितं तत्प्रस्तेन जलेन वार्तितं, ततः अधनात्मकमनाश्यानमेव दर्दरकवक्ष्य-माणे विधाने शास्त्रवच्छन्नमुखेऽन्तः कपा वक्ष्यमाणसुगन्धधूपद्रव्यभाण्ड उद्गत-बाष्पिग .... द्विधानवस्तर्थं (१) संधूपितमधिवासितं तत्सुगन्धिभिः सुमनः प्रमृ-तिभिः पुष्पैरव्यधिवासितं ततो लवक्केन कुसुमेन तथा त्रिफ्लया जातिफलकक्कोल- कटुफलात्मिकया गन्धत्रिफलया तथा मदेन कस्तूरिकया तथा शशिना कर्प्-रेणेतैः समांशेर्वृद्धं कृतसंस्कारम् । एवं प्रयोगे सिक्थकेन पूर्वं तनुलेपेनाधरं मस्रणीकृत्य पश्चादलक्तकादिना रागेण रञ्जयेदि(त्य ?) ति विधिरिति ॥ १३,१४॥

म(अण १ ळअ)मिअंकेळादळविसाणमहुकेसरेहि सम-[ तुळिअं।

कअचुण्णं सोवीरञ्जणमङ्खुरहि पसिद्धं ॥ १५॥ मलयमृगाङ्केलादलावेषाणमधुकैः समतुलितम् । कृतं चूर्णं सोवीराञ्जनमतिसुरामि पासिद्धम् ॥

सोवीराञ्जनं नीलाञ्जनं, यस्य पिष्टमतिसुगन्धि मङ्गलेये च अञ्जनं नेत्रप्रसाधनं भवतीति । कीदृशम् । चन्दनकर्पूरतिह्मुगन्धपत्रकुष्टमध्यिधनाग-कसरैः परस्परसमांशैः सूक्ष्मिष्टैः समतुलितं, यावन्त्येतानि सर्वद्रव्याणि ताव-त्परिमाणं तावदिति ॥ १५॥

ककोळअप्अफळखइरकसणाहि फळसमाणेहि। जाईफळकसीसुम्भीसएहि सहआरमळएहि॥ १६॥ द्णामिअंकारुणवळ्ळीकोसादळमळअभाएहि। दोमासिए सुरणाहवळळहं कुणह सुहवासं॥ १७॥

(ककोलकप्राफलखदिरकपणैः पलसमानैः।) जातीफलकपोनिमिश्रितैः सहकारमिलितैः॥ दर्पमृगाङ्कारुण(फल?)विश्विकोशदलचान्द्रभागैः। द्विमापैः सुरनाथवल्लभं कुरुत सुखवासम्॥

एतैर्द्रव्येः पुरन्दरियमास्याधिवासितं गुलिकां साधयत। कैः। ककोलकेन कोलकेन तथा प्राफलेन तथा खदिरं काथियता गृहीतेन घनेन तत्सारेणेरयेतैः प्रत्येकं प्रकुञ्चपरिमाणेः। कीहर्शेः। जातीफलस्य मालतीफलाण्डस्य विलाल-पदकेन सहितस्तथा सहकारेण सुरसेन गुडकारणक्षमेण भावितस्तथा दर्पस्य स्गमदस्य तथा मृगाङ्कस्य कर्प्रस्य तथारुणस्य कुङ्कुमस्य वल्ल्या लताकस्तूरि-फायास्तथा को(ल?श)स्य जातिपत्रिकायास्तथा जलस्य पिल्लकस्य तथा मल-(य)स्य (चन्द)नस्य तथा ताम्रस्य त्वचस्य भागेः समांशैः। किंप्रमाणेः। माषद्वयपरिमाणेः। माषकं मानचतुर्भाग इति॥ १६, १७॥

कमपरिवर्द्धिएहि तणुतुडिविसब्जिकच्च्रळोहबुसिणेहि। घणमळअमाळईनजळ(च)जबंगककोळवन्देहि॥१८॥

अर्थाशिकेः क्षीरिणीकुन्तीसितिमेश्रेसोः समदैः संपिण्डितप् गफलसहकार-रसेर्मुखवासः । एतेर्द्रव्येर्मुखगस आस्यावियासनं गुलिकारू । भवतीति शेषः । असारेलामांसीकमलागुरुकाश्मीरकेरेतेन च मागः परिमाणेः सर्वेः समाशैस्त्रथा । कीडशैरेतैः । बनादिमिस्तुकाश्मश्लीरीगृहदोलासितशकराक्तस्त्रिकामिरवीमिरेव सहितैस्तथा गुल्ह्य .....च्यामागो फलाम्रासो येषां तैरतथाविधेयेस्परिमा-णानि स्वचादीनि सर्वाणि सदन्तानि सर्वद्रव्याणि तावस्परिमाणं प्राफलचूणं सहकाररसाद्रीकृतमत्र देयमित्यर्थः (१) ॥ १८॥

सोळह करकोळआणं सवसअपञ्चळताआण एकेकस्स । सगहआहिअणाइणकोसयाविअविडणळवंगम्मीसिआ [॥ १९॥

विक्काफलस्रअभ्वस्तस्यह्यार्रसोळ्ळ्या। विहिविरह्यस्कुसुमवासाविविहमवस्ररन्तसामलामोओ। सुह्वासो सुरबहुएवअणकमळमअरन्तसन्देहो॥२०॥

> षोडश कक्कोलकानां समृगलाञ्छनभागकाः जातीफलमृग-मिद्योरेकेकशः।

सनाथका त्रिगुणको तमागद्विगुणलवङ्गोन्मिश्रकाः ॥

पकाः फलपूरके ग्रुमसहकारसाईकाः।

विधिविरचितकुसुमवासविविधप्रसरमांसलामोदः।

मुखवासः मुरवधूवदनकषलमकरन्दसन्दोहः ॥

एवंविधा भागा सुखवासो भवतीति सम्बन्धः । कीहशो भागः ! क्वकोठकोशसम्बन्धी पेडिशभागम्दथा मृगठाञ्छनस्य कर्प्सरपार्धभागः तैः । कीहशाः । माठतीफठकस्तूरिकयोः प्रत्येकमेकेनेकेन भागनाशेन युक्ताः । तथा त्रिगुणेन भागत्रयपरिमाणेन कुङ्कुमेन तथा कोशस्य जातीफठ(प)त्रिकाया भागेनैकेनाशेन तथा द्वित्रिगुणेन भागद्वयपरिमाणेन ठवक्केन देवकुसुमेन

सहिताः । एवंप्रमाणाः सन्तः शुद्धेन सहकाररसेनार्द्रस्यान्तः पश्चात् फलपूरस्य मातुलुङ्गस्य निष्कुषितबीजाधेः परिवर्तितत्वचो गर्भे निक्षिप्य कुशतन्तुभिवंद्ध्वा पद्मिनीपङ्केन जाङ्गुलद्वयमात्रघनेनाथ शुण्ट्या शुष्कगोमयकामिनीमन्दामौ निक्षिप्य तदभ्यन्तरे पक्त्वा ततः कस्मिन् कर्ममेव पाकवशालोहितीभूते तस्मात् करीपान्मातुलुङ्गमाकृष्य कर्मावकुण्ठनमपास्य तस्मान्मातुलुङ्गाभयन्तर्गते द्रव्यमागाः पृथक्ररणीयार्तकं (१) गुलिकात्वमापादिता मुखवासो
भवति।विधिना भूयो भूयो भाण्डाधिवासन्ह्रपेण विधानेन सम्पादितो यः शोभनानामुत्कृष्टानां पुष्पाणां सम्बन्धो वा संस्कारस्तेन विविधेन विचित्रतोयविसर्पद्घनसौरभविशेषो यस्य स तथा। अतो देवनारीयोग्यत्वात् तन्मुखाङ्कनां परिमलप्रसरोऽसाविति। युगलकम् ॥ १९, २०॥

एक्कोक्कोऽगुरुकुङ्कमसरळसिआकमळकेसरपुराण । दोदो सुअंगवळ्ळहकुन्दरजळवाहबोळाण ॥ २१ ॥ अइडबीअसोळहहाआ दमसेळणिउसमा क्रमसो । मअकेळअपूअफळसळिळवळिळवंगकोसाण ॥ २२ । पश्चउणमाळईफळकप्पूरचउग्गुणंससं वळिआ । सहआरातिळ्ळमळिआ सुहबासो पारिआअम्मि ॥ २३ ॥

एकैकोऽगुरुकुङ्कमसरलसिताकमलकेसरपुराणाम् ।
द्वौ द्वौ भ्रजक्षवछभक्कन्दुरुजलवाहवोलानाम् ॥
अष्टाष्ट्रविश्वतिषोडशभागा दशैव तु समाः कमशः ।
मदकोलपूगफलसलिलवलीलवङ्गकोशानाम् ॥
पञ्चगुणमालतीफलकर्प्रचतुर्गुणांशसंवलितः ।
सहकारतैलमलितो मुखवासः पारिजाते ॥

अस्मिन् पारिजातास्ये मुखवासे सम्बन्धियमाने तत्सम्बद्धानां द्रव्या-णामेवं भागा भवन्तीति सम्बन्धः । कथम् । गिरिशैलेयस्य तथा काश्मीरस्य तथा मीडाकाष्टस्य तथा सितशर्करायाः पद्माकञ्जलकस्य जातीरसस्यैतेषां द्वौ द्वौ भागौ तथा मदादीनां द्रव्याणामष्टादश सप्त भागाः कमशः समस्तोऽयं कमः । मदस्य कस्त्रिकाया अष्टौ भागः तथा कोलकस्य कक्कोलस्याष्टावेव । तथा पूगफलानां विंशतिः । तथा सलिलस्य वालकस्य षोडश तथा लताकस्त्रिकाया दश । (त)था छवङ्गस्य देवकुसुमस्य शैलसङ्ख्या सप्त । तथा कोशस्य जातिपत्रिकाया ऋतु-सङ्ख्या पड्भागाः । एते दश कीहशाः, पञ्चगुणेन भागपञ्चकपरिमाणेन जाती-फलेन तथा कच्चूरस्य कळलस्य चतुर्गुणेभीगचतुष्टयपरिमाणेः रसैः संयुक्ताः । एवंविधा भागाः सर्वे चूर्णाकृताः सन्तः सहकारतैलेनाम्ररसेन पश्चाद् भाविता गुळिकायोग्यत्वमापादिता इति । कुलकम् ॥ २१ — २३॥

सअतुहिणेळावन्कळिटहळाहळ युसिणळवळिकोसेहि । स्रमळअसहआररसेहि माउळुंगोअरे पिक्कं ॥ २४ ॥

केअइविरइअवासं पसवन्तुदाममासळामोअं। ण फळन्ति पारिआअअमबसारिअपव्वईणाहा॥ २५॥

मद्तुहिनैलावल्कछित्रफलादलघुसृणलविकोशैः।
समलयसदृकाररसैमीतुलुङ्गोदरे पक्रम्।।

केतिकिविरचितवासं (स ?) प्रसरदुद्दाममां सलामोदम् । न लभनते पारिजातमग्रसादितपार्वतीनाथाः ॥

पारिजाताख्यमपरिममं मुखवासमनासादितगौ(र ! रीनाथ)वाछभ्या नराः (न) पाप्नुयन्तीति । कीहशम् । पूर्वोक्तयुक्त्या बीजपूराभ्यन्तरे पक्षम् । कैर्द्रव्येः, मेदेन कस्तूरिकया तुहिनेन कपूरेण तथा तुट्या तथा त्वचा तथा पूर्वोक्तगन्ध-त्रिफळ्या तथा गन्धपत्रेण तथा कुङ्कुमेन तथा छताकस्तूरिकया तथा जातिपत्रेण इत्येतैः समाशिश्चन्दनागरुसहितश्चन्दने पूर्वोक्तद्वयसमाशिनेव आप्ररसेनेव समस्तद्रव्यचूर्णभावनायोग्येन एवं भावितं पकं सत् समातुळुक्तात् पूर्ववद् दत्ता-धिवासमत एव विकसत्सान्द्रसौरभन् । युगळकम् ॥ २४,२५ ॥

ळवळिळवंगहिमागरकोसारणवेणुमअविसळ्ळीहि।
मच्छिण्डिमाळईफळवेणुब्भवस्रिसभाएहि॥ २६॥
जळिजिहिसमभअळब्छणविउणदिण्णककोळा।
कक्कोळअत्तिउणकसाअमीससहआरतेळोळ्ळा॥ २०॥
एआओ मअरद्धअकण्णीसुअजवणकामिणीपिआइ।
सेवेह स्रिद्गाळिआ देवाहेअदिण्णसेसाओ॥ २८॥

लवलीलवङ्गिहिमागुरुकोशागुरुवेणुमदस्रिक्षीभिः ।

यत्स्यिण्डिकामालतीफलवेण्द्भवसद्यभागैः ॥

जलिधिसममृगलाञ्छनद्विगुणद्त्तकङ्कोलाः ।

कक्कोलिशुण(कषाय)मिश्रसद्दकारतैलाद्धीः ॥

एता मकर्ध्वजकणीसुत्यवनकामिनीभियाः ।

सेवध्वं खिद्रगुलिका देवदिजदत्त(कोमा १। शिष्टाः)॥

खिदरगुलिकाः खिदरसारचूर्णप्रधानमुखवासगुलिका भजध्वम् । कीद्रशीः । उरकृष्टामोदत्वाद् मदनमूलदेवयवनयुवतिद्यिताः । तथा सुरविपादिभ्यः प्रति-पादितिशिष्टाः । केर्द्रव्येः साधिताः । लताकस्तूरिकादेवकुसुमचन्दनजातिपत्रि का-कुङ्कुमदन्तीकस्तूरिकागन्धमांसीभिः, तथा सितशर्करया जातीफलतुकाक्षीरिणां समेरंशैः । कीदृशी गुलिकाः । जलनिधिसमाद् भागचतुष्ट्यस्य परिमाणात् कपूरिद्वगुणानि कोलफलानि या (ल?सु)ताः । तथा कक्कोलकित्रगुणेन कषायेण पूर्वोक्तयुक्तया गृहीतेन खिदरसारेण मिश्रितं यत् सद्दकारतेलं तनाद्री(ः) । सबद्रवचूर्णताम्ररसेनाद्रीकृत्य(?) वा ताः कार्यो इति तात्पर्यमिति । कुलकम् ॥ २६ — २८ ॥

समक्र अञ्चोवक्क ञ्चांक द्ञ प्रसिणसंख चुण्णेहि। विष्ण फञ्जित्य गम अद्प्यको स् (क)क्को ञ्चा गणिहि॥ २९॥ सत्त गुणिष अंगुम्मी सख इर (मसि १)प श्वास भाष्म रह्ञाओ। जाअन्ति खहरगु जिआओ चा इसहआरम जिआओ॥ ३०॥

(समकच्च्रैलाबरकललवङ्गदलघुसणशङ्खच्णैः)। द्विगुण(मा?क)लत्रिगुणमृगदर्पकोशकक्कोलमागैः॥ सप्तगुणियङ्गृन्मिश्रखदिरपश्चशेषषद्भागैः। जायन्ते खदिरगुलिकाश्चारुसहकारमिलताः॥

जायन्ते(?)। केर्द्रव्यैः। कच्चूरतुटित्वरदेवकुसुमगन्धपत्रकुङ्कुमनखानां चूणेंः समांशैस्तथा द्विगुणेर्मागद्वयपरिमाणेर्जातीफलाण्डस्तथा त्रिगुणेः प्रत्येकं मागत्रयपरिमाणेः कस्तूरिकाजातिपत्रिकाकोल्फलानामंशैः। कीदृश्यो गुलिकाः सप्तगुणया भागसप्तकपरिमाणया मिश्रस्य खदिरकषायचूर्णस्य भागेर्निचितास्तद्द्व्यसिह्ताः खदिरचूर्णसिह्ताः सत्यश्रेष्ठनाः(?) श्रीरसेनालोलिता इति । युग-लकम् ॥ २९,३०॥

गुरुमळअसिआहरेणुफळद्पारुणकोसआ। सहस्वीरीहरूंगएहि का(द)व्या समभाअआ॥ ३१॥ दसाणि मिअंकस्स तेचिय तक्कोळसआ।

द्साणि मिअंकस्स तीचेअ तक्काळसआ। सोळह खइस्टभवस्स तेळोळ्ळा गुहवासह॥ ३२॥

गुरुमलयसिताहरेणुफलद्पीरुणकोशकाः। सहश्वीरिलवङ्गकास्यां कर्तन्याः सममागाः॥ चत्वारो मृगाङ्गस्य च त एव कल्कोलांशका(च श्र्य)। षोडश खदिरोद्भवस्य तैलाद्री मुखनासे॥

द्रव्याणां भागा पत्रं देया इति सम्बन्धः । कथम् । गुरु अगरु । मलयं चन्दनम् । तथा सितशर्करा, तथा हरेणुः, तथा कुन्तीफलं जातीफलं, तथा द्वर्णे मृगमदः, तथा कुङ्कुमं, तथा जातिपत्रिका एतानि समांशानि कार्याणि । दुकाक्षीरिदेवकुसुमाभ्यां सह ते अपि समांशे एव कार्ये इति । तथा चत्वारो भागाः कर्पूर्(स्य ।) त एव चत्वार एव कोलफलस्य । तथा खादिरचूर्णकषाय-चूर्णस्य षोडश भागाः । एतैः समैश्चूर्णिताः सन्तः सहकारतेलार्द्राः कार्यो इति सखवासविधः ॥ ३१,३२॥

सजळाइ पुरा(सह?ण)महिआइ पाऊण पद्मिव वणोवि। घणसामाअदळवक्कळितिसिणमन्दानळं विहिणा(?)॥३३॥ तेळळं सुअन्धं सेअं घूइअपअदं सन्धसन्जुत्तं(?)। खअसूरिकरणताविअं होइ परं पन्स्वयत्तेण॥ ३४॥

सजलया पु(नाम्यन्ति १ राणमृति)कथा पकाः पच्यन्ते पुनरपि । घनश्यामाकदलनकलमसितिर्मन्दानलं विधिना(१) ॥ तैलं सुगन्धमेवं धृपितमष्टाङ्गसंयुक्तम् ।

तल सुगन्धमन ध्रापतमधान्नसञ्जलक् । त्वरसूर्यकिरणतापितं भवति परं पक्षमात्रेण ॥

इस्रिमाकसाध्यानि द्विनिधानि सुगन्धतैलानि उपदिश्यन्ते । तत्र सूर्येपाकसाध्यं तैलमुपदिशन् (सर्वसुगन्धितैलान्युपदिश्यन्ते तत्र सूर्यपाकसाध्यं तैलमुपदिशन्!) सर्वसुगन्धितैलानां विधि व्यवस्थापयति । मृतिकया वाल्मीक्या परमपुराणगृहभित्तिजया वा पोडशगुणेन सहितया वा चतुर्गुणे तैलं पक्त्वा ततो मृत्तिकामपास्य तत् तैलं मुस्ताइयामातगरगन्धपत्रत्वक् इतपुष्पानिर्गर्भानिस्ताभिः(?)

पोडशगुणजलसहिताभिः सह सृद्धभौ यथोक्तेन विधानेन पुनरिप काश्यन्ते,
द्वितीय एष पाको देय इत्यर्थः । एतौ च द्वौ पाकौ यथोक्तेई व्यैः सर्वसुगन्धितैलानां पूर्वमवश्यं देयौ । (त)तो यदीय वर्णेच्छा भगति, तद्वर्णार्थं वक्ष्यमाणविधिना तृतीयः पाको देयः । ततः सूर्यपाकसाध्यमभीष्टं चैतदेतदेव तत्सुगन्धितैलं वक्ष्यमाणधूपानामन्यतमेन धूपितं स्वपरिमाणाद् अष्टभागमात्रेण गन्धद्वयेण मिश्रितं सत् तीक्षणसूर्याशुक्वितं पञ्चदाहेन श्रेष्ठसुपयोगित्वं सम्पद्यते ।
विद्याकसाध्यं वा तैलं स्यात् तद्वर्णपाकादनन्तरं यथा । वक्ष्यमाणोऽभिकार्यविधिः प्रयोक्तव्य इति व्यवस्थाप्य तदानीं तद्वर्णविधानार्धमाह । युगलकम् ॥

काळेअसहुअसुवण्णच्छळिळपुण्डरीअसाहिअं होह । तुळिअकळघोअसोअं तेळळं ळडहंगणाद्इअं ॥ ३५ ॥ कालेयमपुसुवर्णच्छछीपुण्डरीकसाधितं भवति । तुलितकलघौतशोभं तैलं लटहाङ्गनादियतम् ॥

तैठं सुगन्धि साध्यं वर्णयुक्त्यानया स्पर्धितकाश्चनकान्ति सम्पद्यते । कीदृशम् । सकालेयकेन पीतसारेण तथा मधुकेन मधुयष्ट्या, तथा सुवर्णच्छङ्गी निष्पर्याया प्रसिद्धा तया, पुण्ड)रीकेन चाक्षुष्यरेतैर्द्वेच्येः पूर्वीक्तपाकद्वयानन्तरं गन्धन्यस्ते घोडशगुणजलसिहतैः साधितं पक्कं, तच्च सुगन्धं वनितावस्त्रभ-मिति ॥ ३५ ॥

द्वितीयमिलितमाइ —

पत्तंगरत्तचन्दणमिहाहिंगुळोअळक्खाहि। पिकं तेळ्ळं कंकेळिकुसुमच्छाअं स(मु)व्यहइ॥ ३६॥ पत्तक्रस्तचन्दनमिहाहिङ्गुळ्कलाक्षाभिः। पकं तैलं कङ्कक्षिग्रुमच्छायां समुद्रहति॥

एतेर्द्रव्यैः पूर्ववत् पकं सत् तैल्यशोकपुष्पाणां विचिन्त्यते(?) लोहितं भवतीति । पत्तक्षेन पहरागेण, तथा रक्तचन्दनेन रक्तवल्ल्या, तथा हिङ्गलकेन दरदेन, तथा लक्षया दुमन्याधिनैतैः समारीर्गर्भन्यस्तैरिति ॥ ३६०॥

अथ वर्णविधेरनन्तरं सर्वद्रव्याणां गन्धतेलभावनं नियतिगतमाह —

इअ पीअमरुणअह्चा वण्णं उप्पाइजण तेळ्ळस्स । प्राओ खाइजजइ सुगन्धआ गन्धजोएहि ॥ ३७॥ इति पीतमरूणमथवा वर्णमुत्पाद्य तैलस्य । पश्चादुत्पाद्यते सुगन्धिता गन्धयोगैः ॥

यस्यकस्यचित् तैलस्य पूर्वं दत्त्वा वश्यपाकद्वयस्येत्युक्तेन क्रमेण हारिद्रं लोहितं वा वर्णं जनियत्वा वश्यपाणसुरिभद्रव्यसम्बन्धेः सुरिभतं सुग न्धितैलं जन्यत इति ॥ ३७॥

फाळिकुडिळासार(चिसाण)कंकुविउणं तुरुक्खजळातेउणं। चम्पअतिळळं तुडिकळळदेविमा(द्वीएहि)सञ्जुत्तं॥ ३८॥

> करिकृटिलासारविषाणकङ्कृद्विगुणं तुरुष्कजलियुणम् । चम्पकतेलं तुटिकललदेविभागः संयुक्तम् ॥

इदं चम्पकतैलं चम्पककुसुमसीरभत्वाचम्पकगन्धोपलक्षितं तैलमेवं भ-वित । करी नागकेसरम्। कुटिलं तगरम् । असारं त्वचम् । विषाणं कुष्ठम् । कङ्कुः पियङ्कुः। (एतानि ? एतेषां) द्विगुणभागार्थेन संयुक्तम् । अनुक्तविशेषाणां तैलानां शुद्धाम्बुपाककमेणेच यद्यपि पाकविधिः, तथाप्यमिपाकसाध्यमानेन द्रष्यतीति ॥ ३८॥

कविक्कडिळवक्कळकळ्ळमाळाजळकणअकामिणीविउणं(१)। तुडिघणविसाणातिउणं चम्पअतेळळं घणायोअं॥ ३९॥

> कविकुटिलवन्कलमालाजलकळलकामिनी(द्विगुण्य । तुटिघनविषाणत्रिगुणं चम्पकतेलं घनामोदस् ॥)

घनामोदिमिदमपरं सान्द्रसौरभं चम्पकतैलम् । कीदशम् । सिक्क-मांसीतगरत्वचस्प्रकावालकपियञ्जलोशा द्विगुणा भागद्वयपरिमाणा यत्र तत्तथा। एलामुस्तकुष्ठं त्रिगुणं त्रिभिभीगैर्यत्र तत् तथेति ॥ ३९॥

तिउणतुडितअरवङ्गळपिअंगुसळिळेहि चम्पअसुअन्धं। तेळळं समकुष्ठळवङ्गकुन्तिदळकोळभाएहि ॥ ४० ॥

त्रिगुणतुदितगर(दल १)वल्कलप्रियङ्गसलिलैश्रम्पकसुगनिय ॥ तैलं समञ्जूष्टलबङ्ग(द १ कु)न्ति(दल)कोलभागः ॥

तृतीयिमदं चम्पकवत् स्वामोदितं तैलम् । कैईव्यैः । प्रत्येकं भाग-(दृ १ त्र)यपरिमाणैरेला(तुटि १ तगर)त्वबश्यामावालकेस्तथा समैस्तुल्यैर्विषाणेन देवकुमुमहरेणुगन्धपत्रतकोलानां भागिरिति ॥ ४०॥ समतुब्धिक्क वळ एका सामा मिसिक ण अके सर सणा हं। कहुइ अचर पञाग नधं लर (हिस ? र विभ) र भावि अं तेळ्ळं॥ समतुब्धित कुवल येला ज्यामा कि मिसिक न कके सर सनाथ म्। लघूकृतचर पका नधं खरर विकरता पितं तेळ स्।। इदं साति शयत्वाद ल्पीकृतचम्पक सौरमं चतुर्थं चम्पक तेळं हेमन्ता श्रे.

शिरयोर्क्समात्रं देयमिति ॥ ४१ ॥

समद्वकुवळअमासारतुडि(कुंती)कामिणीविडणा। दळकळिळ(अ?)कुडिळतिडणं तेव्ळमिणं मव्ळिआमोअं॥

समचळणमासारतुडिकन्तीकामि(णी १ नी)हिगुणम् । दलकललक्रिटलित्रगुणं तैलिमदं मिलकामोदम् ॥

इदं मिल्लकानाम्नः पुष्पविशेषस्य तुरुयसौरभं तैलम्। कीदृशम्। समानि तुरुयांशानि त्रिभिक्तिभिभीगैः पत्येकं गन्धमांसी यत्र तत् तथा। द्विगुणानि प्रत्येकं द्वाभ्यां भागाभ्यां त्वगेलाहरेणुप्रियङ्गवो यत्र तत् तथा। प्राकृते पूर्व-निपात एवमत्रापि विज्ञायत इति ॥ ४२ ॥

जळकळिळकुटिळकुवळअळेळासारक(ति?कङ्क)कुन्तीहि। विज्ञणदळमद्ध(मासं ससिपादं)माळेईतिळ्ळं॥ ४३॥

> जरुकलरुकुटिलकुवलयकलेलासारककङ्कुकुन्तीभिः। द्विगुणजलमधेमासं शशिपादं मालतीतैलम्।।

इदं माल्याः सुमनसः तुल्यामोदं तैलम् । केर्द्रव्यैः । वालकमांसी-तगरकुष्ठकपूरतुटित्वचित्रमञ्जबृहदेलाभिः । कीहशम । हिगुणं जलं द्वाभ्यां गन्ध-पत्रं यत्र तथा सर्वेण भागार्धेन स्प्रका यत्र तथा कर्पूरभागश्चतुर्थः भागी यत्र तत् तथेति ॥ ४३ ॥

चळजळिबसाणवकळसामारुणकुडिळकेसरमुराहि। तुडिमीसिआहि तेळळं विसहकोन्दहप(जिझशिड) रूवं॥ ४४॥

चलदलिषाणवल्कलश्यामारुणक्किटलकेसर्भ्वराभिः। तुटिमिश्रितामिस्तैलं विकसितोत्पलप्रतिरूपम्॥ इदं विकोशकुवलयसमानामादं तैलम् । कैर्द्व्यैः। तुरुष्कवालुककुष्ठ सारकामिनीकुङ्कुमतगरकेसरसुगन्धमुराभिरेलामिश्रिताभिः समांशाभिरिति॥ दळवा(ळिण)ळिणीतुडिरसक्रन्तिसुरासारकअळमांसी-[(सरिसं १ हि)।

सिमिवद्धं विज्ञणतमाळिदारिगरकुवळअं वज्ळतेळळ-[मिणं॥ ४५॥

वरवारिनलिनीतुदिरसङ्गन्तिग्रुरासारपलमांसीिमः।

(कीद्दां ?)

11

11

क्राक्षिविद्धं द्विगुणतमालवारिगरकुवलयं वक्कलतैलिमिदम् ।।
इदं कुवलयानां केसरतरुप्पाणां सहशसौगन्धं तेलम् । तुरुष्कं तथा
वालुका तथा हरेणुका तथा गन्धवती तथा त्वचा कच्चूरमांसी एतानि समां-शानि यस्मिन् द्विगुणानि भागद्वयपरिमाणानि यत्र । तमालं गन्धपत्रं तथा रीपनेयं तथा कुवलयं कुष्ठमेतानि एवंविधं सकर्पूरेण समानां द्रव्याणां च दलादीनामेकतमस्य चतुर्भागमात्रेणादत्तं विद्धं संस्कारमिति(१) ॥ ४५ ॥

णअज्ञीसणतिडिअज्ञवळदळतावसकेसरेहि सरिसेहि। अहिमअरिकरणताविअं तेळळं लडहंगणादइअं॥ ४६॥

न(व ? ख)कुङ्कुमतुटिकुवलयतापसकेसरैः सद्यैः। अहिमकरिकरणतापितं तैलं लटहाङ्गनाद्यितम्।।

इदं तैलं सुभगवर्धितवल्लभत्वम् । केर्द्रव्यैः । नखेन कुङ्कुमेन तथागरु-कुष्ठसिल्लकेः, तथा तापसेन दमनकेन, तथा केसरेणाङ्गकेसरेण एतैः समांशैः अहिमकरस्य तीक्ष्णांशोरंग्रीभस्तीत्रैर्यथोक्तेन विधिना कथितमिति ॥ ४६॥

एलाद्रुजल(धिमार १ विसाण)तअतअरारुणसंक्षा

रसमालाचन्द्णेहि सञ्जुत्ता सरिसंसआ। सेळेअ(तिर? विष)णभाअमीसिआ अआ कअचुण्णआ घम्मे तिळ्ळं कुणन्ति वहुसुअन्धामोअअं॥ ४७॥

प्टाद्वज्ञविदाणत्वक्तगरारुणशङ्कता रसमावाच(श्रवै: १ न्द्नैः)संयुक्ताः सद्दशांशकाः । शैलेयद्विगुणभागमिश्रिताः कृतचूर्णा घर्मे तेलं कुर्वन्ति बहुसुगन्धामोदकम् ॥

इदं तैलं घर्मे तीक्ष्णातपे यथोक्तन विधिना साधयन्ति । कीहराम्।सा-न्द्रसुरभिगन्धम् । कानि द्रव्याणि तत् तैलं भवति । तुटिवालकगन्धपत्रकुष्ठसार- कुटिलकुङ्कुमनखाः बोल्लस्यक्रासिलकोः सहितास्तुल्यभागाः । शैलेयकस्य शिलापुष्पस्य द्विगुणाभ्यां भागाभ्यां सहिताः। एवं कृताः सन्तर्जूणिता इति॥

दाहरसङ्गडिळकेसरमाळारुणवाणरेहि पडएहि। पिक्कंमिसिरिअगन्धं तेळ्ळं सरए णिसेवेहं॥ ४८॥

दाहरसकुटिलकेसरमालारुणवानरेविधितैः । पक्कं प्रस्तगन्धं तैलं शरदि नि(वेश १ वेव)ध्वस् ॥

एतत् तैलमेतैर्द्रन्यैः पकं सत् शरत्काले अभ्यक्षादिना भजध्वम् । केर्द्रन्यैः । देवदारुबोलतगरनागकेसरस्प्रकाकुङ्कमिसल्लेकः । कीहरौः । उत्तरोत्तर-मागवृद्ध्या विधितेरिति ॥ ४८ ॥

कमपरिवर्हिभणहवक्तळकहुहळदळसेळसाहिअं तेळळं। सिसि(रम्मि)सेविह सुअन्धपरिमळं तुहिणपडिपक्खं

क्रमपरिवर्धितनखबल्कलकडफलदलशैलसाथितं तैलम् । शिशिरे सेवध्वं सुगन्धपरिपलं तुहिनप्रतिपक्षम् ॥

इदं तैलं शिशिरकाले भजध्वम् । कीदृशम् । सुरभ्यामोद् मत्युष्णवीर्यत्वात् तुषारप्रतियोगि । केर्दृश्येः साधितम् । शङ्कत्वचाभ्यां, तथा कटुफलेन सिल्हक-शैलाभ्यां त्वेतैरुत्तरोत्तरैकभागवर्धितैः पश्चिभिरिति ॥ ४९॥

णहसाळिळकुन्तिआरणकरिएळाचळणरन्द्यळएहि । कमवद्विएहि विहिणा साळसमिसिसाहिअं तेळळं ॥ ५०॥

हरिअन्दणघणसारपङ्कहिमसिसिरमइसअसुअन्धं। गिम्रो विअमिअसिअसिळळविणिचारणसम्बन्धं॥ ५१॥

नखसिललकुन्तिकारुणकर्येलाचरनरेन्द्रमलयैः।
ऋमवर्धितैर्विधिना सालसिशिखिसाधितं तैलम् ॥
हिरचन्दनधनसारपङ्कहिमशिशिशरमितशयसुगन्धि।
प्रीष्मे विजृम्भितस्वेदसिललिनवारणसमर्थम्॥
इदं तैलमेतैः समस्रे क्ला

इदं तैलमेतैः सालसे मन्दाग्नौ यथोक्तपाकविधानेन पकं सदेवंगुण-विशिष्टो भवतीति सम्बन्धः। कैर्द्रव्यैः। शङ्खवालकपाण्डुवतीकुङ्कुमनागकेसर- तुटिसिल्लकतगरसिल्लकैः । कीट्योः । कमवर्धितैः उत्तरोत्तरमागसाधितैः । किं-विशिष्टम् । अत्यन्तसुरभि, तथातिशीतवीर्यत्वाचन्दनप्रसाधनसान्द्रकप्रकर्दम तुपारवच शीतलप्रहणनिदायकाले विस्तवर्माम्बुसे वनरक्तमिति (१) युग-लकम् ॥ ५१ ॥

ळहुमळआगरतक्करससेळिविणिस्मिअसरिसवाअअं (मिअंकिकरणवळिसिसिरमणंगदइअण।?) पश्चरणकुहिळमळुव्भवमह विष्णणहं। (तुडितिष्णं) समीसमळमाणळसाहिअं सुसुअन्धं। तिळ्ळिमिण मिअंकिकरणाविळिसिसिरमणंगदइअं॥५२॥

लघुमालातुरुष्कसशैलिविनिर्धितभागकं
पश्चगुणांशकुटिलमलयोद्भवयथ द्विगुणनखम् ।
तुटित्रिगुणं समिश्रमलसानलसावितं सुसुगन्धि
(तैलं १) तैलिवं मृगाङ्किरणावलिशिशियममङ्गद्यितम् ॥

इदं तैलं चन्द्रमरीचिमालावच्छीतलमतिशयसुमगामादं चात एव पुष्पा-मोदामपियं (१)। कीदृशम् । अगरुस्पृक्षासिळ्काबीलशैलेयैर्जनितास्तुल्या अशा यस्य तथा । पञ्चगुणं च पत्येकं पञ्चविमागेः स्थितः । अगरुचन्दने तथा । द्विगुणांशैद्वीभ्यां भागाभ्यां नखः शङ्को यत्र तथा । एलायाः त्रिगुणरंशैस्त्रिभि-भीगैः संयक्तमेवंविधद्वन्यभागं सन्मृद्वभिषक्षिति ॥ ५२ ॥

णहस्रकिळकुष्डिळकुवळअदळधुसिगर्नुहक्रवचोळळोहेहि । कमबद्विएहि तेळळं सिसिरे कॅलनाळईदासं ॥ ५६॥

न वसिल्कुटिल्कुवलयदलकुङ्कुमतुरुक्कवोललाहैः। कसविधितैस्तैलं शिशिरे कृतमालतीवासम् ।

इदं तैळं शिशिरकाळे सेव्यम् । कीहराम । सम्प्रादितः सुमनसः (१)
पुष्पाधिवातितं तैतुल्यग्न्धमित्यर्थः । कैर्द्रव्येः सिद्धम् । नखुवाळचरेन्द्रविपाणगन्धपत्रकाश्मीरकसिल्ठकरसाग्रहभिनेवभिः । कीहरौः । उत्तरोत्तरैकांशातिरिक्तैरिति ॥ ५३॥

चढिळ(करिकुडिळ)क्जवळअदळणहरविदेवियोळभाएहि। कुणह दणु(ण)इन्दद्दअं-णीळुप्पळसाहिअं-तेळळं॥ ५४॥ वर्धितकरिकुटिककुनलयदलनखरविदेविवोलभागैः।
कुरुत दनुनरेन्द्रद्यितं नीकोत्पलवासितं तेलम्।।

इदं तेलं साधयत । कीहराम् । इन्दीवरैरेव दत्ताधिवासं तत्सान्द्रामोद-त्वात् तथा दनुनरेन्द्रस्य मयस्य प्रियं तेन खशास्त्रप्रयुक्तत्वात् । केर्द्रव्येः । नागकेसरतगरकुष्टगन्धपुष्पशङ्कानां तथा रसेः कुङ्कुमस्य तथा स्प्रकारसयो-रित्येवमष्टाभिः कमविधितैर्भागैरिति ॥ ५४ ॥

कमविद्रअकर रहतुष्टितमाळदळसेळ कुवळअगे हे हि। नेळळं पाडळपस्णवासिअं कुणह गसोहि॥ ५५॥

क्रमवर्धितकररुहतुदितमालदलबौलकुवलयमजैः । तेलं पाटलप्रस्नवासितं कुरुत ग्रीब्मैः ॥

इदं तैलं निदाघोपयोग्यं साधयत । कीहराम् । पाटलकुसुमसमानसौरम-त्वात् तैरिधवासितम् । केर्द्रव्येः । नखेला(तमाल)गन्धपत्रशैलेयकुष्ठनागकेसरैः । भीहरोः । उत्तरोत्तरभागाधिकैरिति ॥ ५५ ॥

धणदण्डसारसुणाळदेविगुरुसेळकुवळदळेहि । तुडिफळिणिवणस्मीसिएहि जूहिआवासिअं तेळळं॥५६॥

धनदण्डसारमृणालदेविगुरुशैलेयकुष्ट(ज १ द्)लैः । तुटिफलिनीवनोन्मिश्रेर्यूथिकाधिवासितं तैलम् ॥

यूथिकापुष्पिशिषेण तुल्यामो(दैर्भ १ दं म)वतीति (वि?)शेषः । केर्द्रव्यैः । पुस्तक्षोधनिकत्वचोशीरस्प्रक्काहिभिस्तथा अगरुणा तथा शेलेयकुष्ठगन्धपन्नेः । कीट्शैः । एलापियङ्कभ्यो तथा वनेन परिलेपेन युक्तैरित्येतैः समांशैरिति ॥

घणपाळिणिमुणाळदेविजळकुवळअणहसेळआ तुडिलण्डासारळेहमीसिआ समभाअआ। फअवासा जूहिआइ णिक्सित्ता कअचुण्णआइ तिळतेळळं कुव्वन्ति महुआहेअआणन्दं॥ ५७॥ एतानि द्रव्याणीत्यनेन भागकमेणेदं तिरुतैरुं सम्पादयन्ति। कीद्यम्। अतिसुगन्धत्वाद् भङ्गा(१) मनोहर्षद्यितानि द्रव्याणि सस्तावियङ्ग्शीरस्यकाया-कक्कुष्ठकररुहिशिरुापुष्पाणि । कीदंषि । प्लाकोधनिकात्वचागुरुसिहतान्यतानि तुल्यांशानि कीदंषि । यूथिकायाः पुष्पविशेषेण सम्पादिताधियासितानि । पतैः सर्वाणि सूक्ष्मिप्यानि सन्ति तैलं ......न्तस्तैन्यानतैस्ततः (१) सूर्यपाक-विधिना तैलं सम्पादयतीति । शैरुयं नपुंसकं, प्राकृते तु पुंस्त्वे एवं प्रयुक्तम् ॥ ५७ ॥

गुरुमहु(पुर ?)काळागुरुसाळुन्भवसक्राहि सरिसाहि । भणिओ भाअणधुओ जवनेहि सुअन्धतेळळाण ॥५८॥

> गुरुमधुकाछागरुशालोज्जवशर्कराभिः (सदशाभिः)। भणि(तै १ तो) भाजनधूपो यवनैः सुगन्धितैलानाम्।।

(श्वगन्धित लाना)मुक्तानां यद्यनैर्गन्धयुक्तिविद्ग्धेरविशेषेरयं तेलस्यापन-भाण्डस्याधिवासिको धूप उक्तः। केर्द्रच्यैः। गुलेन इक्षुविकारेण तथा माक्षिकेण तथा गुग्गु छलोहाभ्यां तथा सालोद्भवेन तथा सर्जरसेन तथा सितशर्करयेत्येतैः समाशेरिति ॥ ५८॥

काळेअअकणअच्छळ्ळीकेसररअणीराहअ दळणअसंबळिअबळिअबाळकुन्तिसणाहिअ। भुज्जिअजाबचुण्णमीसमहब(ण्ण)दृसुअन्धअं डहणं करेह घहदासिणं वि अंगअअं॥ ५९॥

कालेयककनकच्छिकेसररजनीकोधितं मदनकसंविलितमलयमालाकुन्तिकसनायम् । भूर्जेत (अ१या)वृच्णीमश्रमतिवर्णोद्यसुगन्धि उद्यतनकं करोति घटदासीनामप्यक्रकम् ॥

उद्वर्तनं कुम्भदासीनां कर्मकरीणां क्रेशकर्कशशरीराणामिष गात्र-मितगारं स्वामोदं च सम्पादयतीति । कीदृशम् । पीतसारसुवर्णविश्वीनागकेसर-पिण्डहिरिद्वाभिः शोभगानं, तथा मदनकेन तापसेन संविश्वताभिश्चन्दनस्यका-हरेणुभिः संयुक्तमित्येतैः समाशेः सर्वेर्द्वयेः तुक्षितपरिमाणेन मूर्जतानामक्षतानां पिष्टेन सर्वाभिरित्यर्थः (?) । सिहतमिति पूर्वोक्तगात्राभ्यङ्गेनेतज्जलालोलितमुपया-क्तव्यमित्यर्थः ॥ ५९ ॥

कुरुसेळकणअकामिणिकाळेअदळसमंणहृद्धसमं । कुङ्कुमदमणमपाअं ळाआसञ्जोइअं मसिणं ॥ ६० ॥ माळइतेळोळ्ळ कामिणीण(?)सह कुणह कणअगोराइ । उन्वरूणसहसुन्दरपरियळसुहआइ (अंगाइ) ॥ ६१ ॥

गुरुशैलेयककामिनीकालेयकदलसमं नखार्धसमम् । कुङ्कुषमदनकपादं लाजासंयोजितं मस्एणम् ॥ मालतीतैलाईकामिनी नरं सम्पादक(१)करोति कनकगौराणि । उद्दर्तनकमतिसुन्दरपारमलसुभगान्यङ्गानि ॥

इदमुद्धर्तनकं सुरिमगन्धं सुभगानि तथा हेमप्रभाणि विलासिनीनां गात्राणि सदा करोति। कीहराम्। अगरुरोलेयकपद्मकस्यामापीतसारगन्धपत्राणि समानि तुल्यांशानि यत्र तथाधारानाधपरिमाणेन कररुद्द्रो यत्र अरुणतापसौ पादपरिमाणो चतुर्भागांशो यत्र तत् तथाविधम्। सर्वं चूणितं सत् तुल्यांशेन खाजाचूर्णेन खाजासक्तुभिः संयोजितमेवंविधं सत् सुमनस्तै(१)राद्वीकृतिमिति सुगलकम्॥ ६०,६१॥

उद्वर्तनविधि: -

दमणअकाळाअमसूराणदळिआणिच्छाळळआण।
एकमेक्कंम्मि .... .... ॥ ६२॥
एळाविसाणवक्कळकळळणसणाहेण मसिणपिट्ठेण।
छक्काअअमणोहरवण्णभिणं फुणह सुसुअन्धं॥ ६३॥
दमणअकाळाअअमसूराणां दिलतिनच्छिळकानाम्।
एकेन ग्रुभगन्धसिळिलपरितापितानां कृतधूपवासानाम्॥
एकोन ग्रुभगन्धसिळलपरितापितानां कृतधूपवासानाम्॥
एलाविपाणवल्कळकेर्युक्तेन ममुणापिष्टेन।
अर्धस्नानकं मनोहरवर्णमिदं क्रुरुत सुसुगन्धम्॥
इदं स्नानं स्नानार्थं गात्रविरूक्षणमितसुरभिसस्यप्रभवं सम्पादयत।
केन द्रन्येण। चणकालायमसूराणां सस्यविशेषाणां सम्बन्धिनामन्यतमेन सूक्ष्मेस्राकेन।कीदशानाम्।प्रथमं द्विद्रकीकृतानां, ततो निस्तुषीकृतानां, ततः सुरमिणा

2.222

जलेन दत्तभावनानां ततः सम्पादितधूमकुं सुमाधियासानां तत एषां मध्यात् कस्यचित् मसूणिष्टेन तुटिकुष्ठसारमांसीमिः सह समांशाभिर्वसामिस्तुल्य - मात्राभिः संयोजितेनेति । युगलकम् ॥ ६२,६३ ॥

बहुसो गन्धोअएग भाविष्यो सुवितुक्तको बहुप्अपसुअवासविश्वभस्तराभ्यो। कच्च्रमुरापिअंगुमेसिजभो कअचुण्णओ मळअमंगआणमुहतण्डुळाणिअकंवओ॥ ६४॥

बहुशो गन्धोदकेन थावितसुविशुष्कं बहुधूपप्रस्तवासिवर्धितमधुरामोदम् । कच्चूरमुराप्रियङ्गपेषीकृतं धूपं मलनकमभ्यक्तानां शुभतण्डुलनिकुरुम्बस् ॥

इदं मलनकं खिद्रिषिद्याच्य उद्दर्तनिविशेषः, यद्भ्यक्तगात्राणां प्रयु-ह्यते । किं तदुन्मलनम् । शुभानां मुसितानां त्रीहितण्डुलानां वृन्दमुक्तेन क्रमेण चूर्णत्वमापादितम् । कीदृशम् । बहुवारं सुगन्धिना जलेन दत्तभावनं सत् तथैव बहुशः पारधानं ततः बहुर्यद्धूपेन(१) ततः पुष्पाधिवासेन विशेषितं सुन्दरसौरमं, ततः सूक्ष्मिषष्टं सत् कलमसुगन्धमुराफिलनीमांसीभिः स्क्ष्मिष्टाभिस्तत्समान-परिमाणाभिः सर्वाभिर्मिश्रीकृतं सत् पुनः पि(ष्टाविश् प्रमि)ति ॥ ६४ ॥

चळचोरअकुट्टमुराविसळ्ळिप्राण तिउणमामळअं। पेउरगुळिपिपिमेकं माळइकुसुमेहि कअबासं॥ ६५॥ एळातअविरइअबेसपविद्विशामीअं मेळिआणिउणं। मअओअआहिवदइअं गन्धामळअं आण्ण सेवेह ॥ ६६॥

चलचोरकुष्टमुरासङ्कीवतिभ्यिखिगुणामलकम् । प्रचुरं गुढशुक्ति पक्षमामलकं .... ॥

प्रिथपर्णिकवाप्यसुगन्धमुराप्रातिकोशेभ्यस्तिगुणं घात्रीफलं तथा बाहु-स्याभ्यां गुडनखाभ्यां मृद्वभिषात्रधूपिताभ्यां पक्कमुपरिन्यस्तिद्वितीयपात्रधनठ- प्यदानेन परिशोषितं तत्र गृहीत्वा सुमनःपुष्पेः स्थापनभाण्डविवासनेन विहि-ताधिवासं तत् तथा साराभ्यां दला(श्च ?च)तुर्भागमात्राभ्यां प्रयुक्तेन संस्कारेण विशेषितं यत् सौरभं तेनातिसुगन्वित्वात् सदाकृष्टअमरवृन्दं येन तथाविधमिति। युगरुकम् ॥ ६५,६६॥

आमळअतअरतुडिदळचणकुवठअति उणमंबिळसुपिटं। मणिमाहघूविअमइसुरभिपरिमळबासवेवेहि॥६७॥

आमलकतगरताडि(दल)घनकुबलयोद्द्रगुणसम्लस्तिपटम् । मणिनखभूपितमतिसुरभिपरिमलं दामनेष्टैः ॥

द्वितीयं सुगन्धामलकं निषेवध्विमत्यनुवर्तते । कीदृशम् । तुटिवैलागन्धः पत्रमुस्ताकुष्ठेभ्यः द्विगुणमामलकं काञ्चिकेन सुवर्तितं पश्चान्मणिसर्जरसेन नखेन च शुक्त्या च पूर्ववद् धूपितं तथा पुष्पाधिवासविधाभ्यां पूर्वोक्ताभ्याम् अतिशयसुगन्धामोदिमिति ॥ ६७ ॥

्र एळादळमदणञत्रिक्षेळ्अकच्चूरमञ्ज्ञसमाणं। होइ अइसुरहिपरिमळमामळअं कामिणीद्हअं॥ ६८॥

प्लादलमदनकतुटिशैलेयकच्चूरमस्वकसमानम्। भवत्यतिसुरभिपरिमलकसामलकं कामिनीद्यितम्॥

षर्योज्जरूपिष्टं स(त्य? द)तिसुगन्धसौरममिति । कीहराम् । विधितैकै-कांशिवशेषितानि कच्चूरताटित्वगान्धपत्राणि यत्र तत् यथा, प्रथमं द्रव्यतुल्य-मात्रेण कुस्तुम्बुरीफलेन युते एषां सम्बन्धिना सामप्रयेण गुरूकेन द्विगुणमिति॥

कच्च्रवसाविसाणघणचंवअस्व वसाअअं निसिसेळसुराविसळिळसिअसिरसवसञ्जुत्तअं। जुत्ति सळोसिहोइजइअसमंगळकारिअं सेवह ळच्छीभ्अमण्णइवष्ठवणासिअं॥ ६९॥ कच्च्रवसाविपाणधनचम्पकसमभागिकं निशाशैलसुराविसळ्ळिसितसपेपसंयुक्तम्। युक्ति सर्वीपधिन्याजयशोमङ्गळकारकं सेवध्वं महालक्ष्मीभूतसकलोपद्रवनाशकम्॥ हि-रिण ते।

म्

सुगन्धामलकान्तरिमां सर्वीषध्या(स्थां) स्नानसंविधिशेषस्य युक्तिं प्रयोगं सर्वाङ्गालम्भनेन भजध्यम् । कीदृशम् । शोकविनाशकीर्त्तिकल्यानां सम्पा-दकं तथा दृरिद्राशिलापुष्पगन्धयतीमांसीसितसिद्धार्थकैः समाशेरेय संयुक्तम् । एतानि सर्वाणि समांशानि सूक्ष्मिष्टानि सर्वोषिधसंज्ञस्नानोपकरणं भवतीति ॥

सिअसरिसवकुदृवआळागडजअमंसिळोद्ररअणीहि। दार्शनसाचण्णाकामिणी(हि)गद्विडडणं हाणं॥७०॥

सितसर्पपकुष्टवचालाय ज्जकमांसिलोधर जनीमिः। दारुनिशाचण्डाकापिनीभिः संग्रहविघटनं स्नानम्॥

एतासिरोषधीमिः सुक्ष्मिष्टाभिः समांशाभिः स्नानीयानि सर्वोङ्गाल-म्भनात्मकं सुगन्धामलकादिपरिमलनप्रक्षालनानन्तरं स्नानं सर्वभृतदुष्टिनिया-रणं भवति । काभिः । सिद्धार्थकनाप्यजलोशीरवीचीशवरहरिद्रामिस्तथा कञ्च-टेरीपिशुनाप्रियङ्गुभिरिति ॥ ७० ॥

कमपरिवद्दिअतुडिअमीसितशरकृष्टसामक्खसोहिअङ्गाग। उम्मूळकसाउवीणपिअङ्गमळएहि वसमिहि॥ ७१ ॥

क्रमवर्धिततुटिमिसितगरकुष्टक्यामासरकानाम् । उन्मलनकषायोरणप्रियकुमलयेर्वा समैः ॥

अथ स्नानायौषिधम्हणनन मयं गात्राणामुन्मलनार्थं द्रव्यसमवाय(१) कैर्द्रव्यैः कृतम् । उत्तरोत्तरेकांशिवशेषितरेलाशतपुष्पानरेन्द्रविषाणकाशिलोधेर-थवा उशीरस्यामाकचन्दनैः समांशैरिति॥ ७१॥

तअतअरकुहकच्चूरतमाणवणदोरएहि सणहेहि।
गन्धमिळिवन्द्सिहिअं सणोहरं अहसंगळअं।। ७२।।
त्वक्तगरकुष्टुगन्धतमाळवनचोरकैः सनसैः।
गन्धमिळिचन्द्सिहितं मनोहरमप्ट(मङ्गळ)कम्।।

इदं गुन्धप्रधानत्वाद् गन्धास्त्यमष्टमिर्द्रव्येः सहितमप्रमङ्गलकम् । अप्टानां मङ्गलानां समाहारः । केर्द्रव्येः । त्वचा तगरेण कुष्ठेन तथा कच्चूरेण तमाहेन चन्द्रवेन नसेन च समांशैरिभिः ॥ ७२ ॥ चळचोरधजळवकळणरेन्दणइकुटुकळळसमभाअं। हळसस्मिश्यकअवेहं गेन्धं विचउक्कमंगळअं॥ ७३॥ चलचोरकज्जलवन्कलनरेन्द्रनखकुष्ठकळलसमभागम्। फलशशिमदकुतवेधं गन्धं द्विचतुष्कमक्रकस्॥।

इदमपरं गन्धाख्यमष्टमङ्गळकम् । कीटशम् । सिल्लकमन्थिपर्णकतमा-ललक्तगरशुक्तिकवाप्यमांसीनां समभागा यस्मिन् , तथा जातीफलकपूरिकाभि-वेंधयुक्त्या दत्तसंस्कारमिति ॥ ७३ ॥

तुटिमद्ग्ञभिस्तिअद्ळिपिअंगुघणवारिसेळआएहि।
कमवड्डिएहि माळइस्तुअन्धसुमणअं कुणह् ॥ ७४ ॥
तुटिमद्नकग्रशित्वण्दलिपङ्गघनवारिग्रैलभागैः।
कमविंतिर्भालतीसुगन्ध एक्तफलं कुरुत ॥

एवमष्टमङ्गलकपर्यन्तकमितं स्नानविधिं प्रतिपाद्य उक्तानामेव प्रयोगाणां यापासम्भवं भेदान्तराण्याह । तत्रोन्मलनकमिदं सुमनःपुष्पव<sup>त्</sup> सुरिम सम्पा-द्यत । केर्द्रव्यैः । एलातापससितपुष्पासारगन्धफलिनीवालकशिलापुष्पाणा-मंशैः । कीद्दशैः । उत्तरोत्तरैकांशवधितैरिति ॥ ७४ ॥

कुणह कमबद्दिअससिघणजळहरकुसुमेहि माळह्सुअन्धं। उच्चद्दणअमसरिसं मज्जणसमण् गरेन्दाण ॥ ७५ ॥

कुरुत ऋमवर्धिमितिधनजलधरकुसुमैर्पालतीसुगन्धि। उद्दर्भनकमसद्दं मजनसमये नरेन्द्राणाम्।।

इदमपरमुन्मलनकं पूर्ववत् सुमनःपुप्पेः सुरमि राज्ञां स्नानकाले योग्यं सम्पादयत । कीद्दशम् । अविद्यमानसमानम् । केर्द्रव्येः । उत्तरोत्तरवर्धितैकांशैः शतपुष्पमुस्तावालकशैलेयकलवङ्गीरिति ॥ ७५ ॥

जळकळळासारविसाणसंखदण्डामुरारिदेवेहि । हाणे विणिज्जिआसेसगन्धपसरं सआ कुणह ॥ ७६ ॥

जलकललासारविषाणशङ्खदण्डाष्ट्ररास्दिवीभिः। स्त्रानं विनिर्जिताशेषगन्धप्रसारं सदा कुरुत ॥

कानमिदं नित्यमनुतिष्ठत । कीटशम् । परिभूतसमस्तद्वव्यान्तरिकास-सौरभविकासम् । केर्द्रव्यैः । बाककमांसीत्वक्कष्ठनखकोधनिकाभिः, तथा सुरा-रिणा गन्धमुरया तथा स्पृक्षयेत्येतैः समांशैरिति ॥ ७६ ॥ णहणळिआतहकुवळअइळिणिमुरामांसि(साळि)साळेहि । सकईहि कुणह ह्वाणं सुरसुन्दरिमडळिदुळळळिअं ॥ ७७ ॥

नखनिककाश्वकुवलयफलिनीमुरामांसिकालिकै(लं १ लैंः)। सकपिभिः कुरुत स्नानं सुरसन्दरीमौलिदुर्लिकतम्।।

स्नानिमदं सम्पादयत। कीदृशम् । अतिकृष्टत्वादमरनारीणां शिरस्यु विजृ-ष्भण हे वारि(?) । केर्द्रव्यैः । शुक्तिविद्रुमलतासारकुष्ठिभियङ्गुगन्धवतीपेशीशालि-जातकशिह्नापुष्पैः सिल्लकसिंहतैरिति ॥ ७७ ॥

गिरिगुत्थासारविसाणवारिकहकळळदळवणेळाहि। गन्धिसुराघणतअरेहि कुणह जणवळळ(हं) हाणं॥७८॥

गिरिग्रच्छासारविषाणवारिकपिकछलदलवनैलाभिः। प्रन्थिसराघनतगरैः कुरुत जनवह्नभं स्नानम्।।

इदं सकल्लोकप्रियं सम्पादयत । कैर्द्रव्येः । शैलेयेन गुच्छास्येन हेयकेन तथा त्वचा कुष्ठवालकसिल्लकमांसीगन्धपत्रपरिपेलबतुटिभिस्तया प्र-न्थिना मन्थिपर्णकेन तथा सुरारिमुस्तरूपैरिति ॥ ७८ ॥

घणपेळवकचोर(अ)भाएहि समेहि विरइयं ह्वाणं। मिसिचळणजुअळिभिलिअं समत्थदुरगन्धविदवणं॥ ७९॥

घनवारिपेळवचोरकभागैः समैविंरिचतं स्नान(मिद?)म् ।
मिसिचरणयुगळमिलितं समस्तदुर्गन्धविद्रावणम् ॥
इदमन्यत् स्नानं सर्वदुर्गन्धापसारणं मवति।कैर्दव्योनिर्मितम् । मुस्ताकः
निमन्धिपर्णकानां तुल्यांशैस्तथा शतपुष्पया घनादीनामेकतमचतुर्भागद्वयेनार्थे
योजितमिति ॥ ७९ ॥

रसरेणुत्तन्मिणिघणवणकइकळळासारकेसरमुराभिः। गिरिगुच्छिकुडिळसळिळेडि विहिचणदळिमिसिअं हाणं [॥ ८०। रसरेणुनलिनीघनवनकपिकललासारकेसरमुराभिः। गिरिगुच्छसिछक्कुटिलैः सिळलिद्विगुणमिश्रितं स्नानम्॥

इदमन्यत् स्नानं वोळकुन्तीनलिकामुस्तपरिपेलवसिल्लककच्चूरत्वङ्नागः केसरदानवस्तथा शिलापुष्पथौनेयकनृपालकेरीहशैः भागद्वयपरिमाणेन गन्धपत्रेण यु(केन १ कम् ।)युक्तपूर्वद्रव्येभ्यो द्विगुणं गन्धपत्रमत्र देयमिति ॥ ८०॥

समतुळिअकरकहेळादळवकळघणविसाणभाएइ। हाणं लहु(क)अचंपअपस्अग्नधं सआ कुणइ॥ ८१॥

समतुलितकरहरैलादलवलकलघनविषाणभागैः। स्नानं लघूकृतचम्पक्षप्रस्नगन्धं सदा कुरुते।।

स्नानमिदं नित्यमाचरत । कीहरां केर्द्रव्येः । तुल्येर्नेखसौदामिनीत-मालपत्रैः शृक्षाश्रकुष्ठानामंशैरिति ॥ ८१ ॥

कइकळिळासारमुरापिअंगुगिरिसाळिणइविसाणेहि। दिद्यळआसणाहं विज्जाहरवळ्ळहं ह्वाणं॥ ८२॥

कपिकलिलासारमुराप्रियङ्गगिरिशालिनखविषाणैः। विद्रुमलतासनाथं विद्याधरवल्लभं स्नानम्।।

हदं स्नानं सिद्ध्यनुकूलतात् विद्याधराणां प्रियम् । कीदशं नलिकया सहितम् । अन्यैः केर्द्रव्यैः । चलमांसीतुङ्गवतीश्यामापुष्पशालिजातकशङ्खवालै-रिति ॥ ८२ ॥

णरगअविसाणकरकहसौआमिणीवक्कळेहि रहअस्स । भोहामिअमाळइपरिमळस्स हाणस्स कोहळ्ळो ॥ ८३॥

नरगजविषाणकररुद्दसौदामिनीवरुकलैविरचितस्य । परिभूतमालतीपरिमलस्य स्नानस्य कौशलम् ॥

एतैर्द्रज्यैः सम्पादितस्य कौभ्यं (१)स्नानविशेषस्पर्धायां समर्थः । कीद्रज्यैः । उशीरनागकेसरकुष्ठैः गुकिद्विदित्वचिरिति ॥ ८३ ॥

बलसुळसिप्पिवक्कळविणिम्मिअं होइ मणहरं हाणं। ळहुइअमददप्पोदामपरिमळं मेळिआळिडळं॥ ८४॥ चलगालिशुक्तिबल्कलिबिमितं भवति मनोहरं स्नानम्। लघूकृतमृगदर्गोद्दामपरिमलं मेलि(त ?)तालिकुलम्॥

इदं स्नानमेवं भवति । कीदृशम् । अवरीकृतकस्तृरिकाप्रगरमामोदम् । अत एव हृदयहारि । केर्द्रव्यैः । कापिशुक्ति-नखत्वचैरिति ॥ ८४ ॥

दण्डन्द्विसळ्ळीकुट्टतअसमभाअअसणाहं तगरकरहहसुद्धसाळिभा अणणिअसोहअं दइअं। सुरसुन्द्रीण कुङ्कुभपाउम्मीसिअं ह्वाणं व(इ?)णहत्थिदाणपरिमळसारिसामोअअं॥ ८५॥ दानवेन्द्रविसङीकुष्ठत्वचसमभागसनाथकं तगरकरहरुद्धशालिभागापनीतशोभं दियतम्। सुरसुन्द्रीणां कुङ्कुमपादोन्मिश्रितं स्नानं व(इ?)नहस्तिदानपरिमलसहशामोदम्॥

इदं स्नानं काननहित्तिमदजलपरिमलसदशामोदम्। अत एव सुरसुन्दरी-हृदयानियम्। कीदशम्। सुगन्धमुरामांसीविषाणसाराणां तुक्येरंशैर्जनितम्। तथा मन्धिपर्णस्य तथा नस्तस्य तथा शुद्धस्य चर्भरोमादिरहितस्य शालिजातकस्येति त्रया(दीनां १ णां) सुराद्यवेक्षया प्रत्येकमर्घभागेनापादितसौन्दर्यम्। तथारुणस्य पूर्वापेक्षयेव चतुर्भागेन संयुक्तमिति ॥ ८५॥

स्नानोपकरणसहितस्नानविधिः।

घणवणद्ळजळमाळाज्जवळअकच्चूरकुन्तिसमभाअं। तिहळामुद्मुत्ताफळविद्धं विएन्ति पडवासं॥ ८६॥

(धनवनद्रज्जलमालाकुवलयकच्च्रकुन्तिसमभागम्। त्रिफेळामद्रमुक्ताफलविद्धं विरचयन्ति पटवासम्॥)

एवं पटवासं विरचयन्ति । केर्द्रव्यैः । घनवनद्रलमालाकुवलयकच्यूर-कुन्तिसमभागं तथा त्रिफलया पूर्वोक्तवेगार्धत्रिफलया तथा कस्तूरिकया तथा प्रकाफलेन कपूरेण तैर्वेधयुक्त्या कृतसंस्कारमिति ॥ ८६॥ समजळमुणाळमाळाघणरसमाळेन्दमळएहि । मिसिकररुहद्धम्मीसेचन्द्मअवेहिओ वासो ॥ ८७॥

समद्जलमृणालमालाघनरवश्यामनरेन्द्रमलयैः। मिसिकररुहार्श्वमिश्रैश्रन्द्रमदवेधितो वासः॥

अयमपरः पटवासः । केर्द्रव्येः । तुल्यांशैर्वासकोशीरस्पृक्कामुस्तिप्रियङ्गु-तगरचन्दनेस्तथा पुष्पनखयोः प्रत्येकं भागार्धेन युक्तैः । कीट(शैः शः) । कर्पूर-कस्त्रिकाभ्यां पूर्ववत् कृतवेध इति ॥ ८७ ॥

विरइज्जह कमयूअं लक्खहबेसि कररहगुळेहि। जइउच्छह तरुणीअणमस्महसुरगोअरेणेउं॥ ८८॥

विरचयत कमधूपं समनन्तरं गाथाव्याख्यास्यमानं विधि सम्पादयत । कैर्द्रव्ये: द्रुमव्याधिशुक्तिमांसीशङ्खगुलैरिति ॥ ८८॥

कहकेर उवयधूवी कर कह जळकुन्द ळिळजाडिळाहि। जो कुण इकुळवहूण विसळविआरं विअन्भनतं॥ ८९॥

(यः करोति कुलबधूनामपि स्मरबिकारं विसर्पन्तम् ॥)

... ... ... ... ... ... ... ... ...

धूपानां विविधा युक्तिः समुदितानां युगपत् पृथक् धूपितानां च धूप-द्वन्याणां क्रमेणेति क्रमधूपस्यास्य वैदग्ध्येन शक्तिविशेषणं प्रतिषादयति । एतैर्द्रन्यैः कथं क्रमधूपः क्रियतां न युज्यते कर्तुमित्यर्थः । यः प्रसरं साध्वीना-मपि स्मरविकारोद्देकजनकत्वाचारित्रस्य चलतां जनयति । केर्द्रन्यैः नखलाक्षा-कुन्द्रस्वालकमांसीभिः । अथवा कस्मिन् द्रन्ये धूपितप्रशान्तये द्वितीयं भूपनी-यमिति कमोऽवसेय इति ॥ ८९ ॥

णहपुरजळळक्खागुळेहि कमधूबिआण वत्थाण । षोआण वि बला सुअन्धपरिघळं णेन्ति गन्धंवहा ॥ ९०॥

> नखपुरजललाक्षागुरूः क्रमध् (पितानां वस्त्राणाम् । धौतानामपि वलात् सुगन्धपरिमलं नयन्ति गन्धवाहाः ॥) नखपुरवललाक्षागुरूः क्रमध्पविधिना क्रमेणोक्तया परिपाट्या धृपि

तानां दत्ताधिवासानां वस्ताषां प्रक्षालितानामपि सान्द्रसौरभं पवना नयन्ति स्थिरामोदोऽयं धूप इत्यर्थः ॥ ९० ॥

कमबद्धिअळक्खाक्षन्तिसाळणहमहुसिआउदकहीहै। कम्बळअचिहुररळळअधृविओ समसंसिसहिएहि॥ ९१॥ कमवर्षितलाक्षाकुन्दसालनखमधुसितागुरुकपिमिः। कम्बळकाचिहुररछकधूपः (सम)मांसीसहितैः॥

अयं कम्बलकानामूर्णामृगरोमादिरिचतानां प्रावरणानां तथा चिहुराणां केशानां चामरादिवाळानां च तथा रल्लकानां वैचिन्यस्य वस्त्रद्वयं घनीकृतानां कन्याख्यां परिधानानामिषवासार्थः पिण्डधूपः । केर्द्रव्यैः । उत्तरोत्तरैकांश-विशेषितैस्तरुव्याधिकुन्दुरुसर्जरसञ्जिमाधिकसितशर्करालधुसिल्लकैः । कीडशैः । सेर्वस्तुख्यमात्रया जिटलया संयुक्तेरिति ॥ ९१ ॥

(समणहा ? मिअणाहि) मिअंकाइणसिप्पित बाबारिवारण [गुद्धिः।

मळअसिहाहि (घूओ ?)कमवद्धिआहिधूओ महासारो॥९२॥ गृगनाभिमृगाङ्कारुणशक्तिजटावारिवारणग्रुरुषिः। मलयसिताभ्यां कमविषेतेर्थुपो महासारः॥

परमोत्कर्षोऽयं घूपः । कैर्द्रव्यैः । कस्तूरिकाकपूर्कुङ्कुमनखवालकनाग-केसरसानुगुरुभिः तथा चन्दनसितशर्कराभ्यामेतेरुचरोचरैकमागाधिकेरिति ॥

णहकर्कुवळअचन्द्णपिश्रंगुजळकळळसेळगुरुसरिसो । मज्जारपाथसहिओ समगुळसङ्गोर्शो धूओ ॥ ९३॥

नखकपिकुन्छयचन्दनप्रियङ्गजलक्छलञ्चे छगुरुसद्यः। मार्जारपादसाहितः समगुछसंयोजितो धूपः॥

भयं घ्प एवंविधः सन्धेयः । कीद्यः । शुक्तिसिञ्चकुष्ठमल्यश्या-मावालकमांसीशिलापुष्पलोहानि तुल्यमात्राणि नवैतानि यत्र तथा शालि-जातकस्य एषां द्रव्याणामेकतमस्य चतुर्भागमात्रेण संयुक्तस्तथा सर्वेषां दशानां तुल्यपरिभाणेन गुलेन मावित इति ॥ ९३ ॥

सेळसिळाचन्द्णतुडितण्डुळङ्गन्दङ्गवळअदळेहि । पुरसाळिसाळळमभ(ळ)ञ्जणेहि समसक्करो घूओ ॥ ९४ शैलशिकाचन्दनताटितण्डलकुन्दकुवलय(नखैः १ दलैः) ।
पुरशालिसलिलम्गलाञ्छनैः समशर्करो धूपः ॥
एषोऽपि धूप एवंविधः सन्धेयः । कैर्धूपः । शिलापुष्पकपथ्यासिछकमलयैः लाक्षाकुन्दुरुकुष्ठशुक्तिभिनेवभिः तथा गुग्गुलुकालिजातकवालर्कपूरैः
समांशैः एतेषां सर्वेषां च तुल्यपरिमाणा सितशर्करा यत्र स तथाविध
इति ॥ ९४ ॥

मळअसिळारसकुवळयकररुहसङजरसवि(र)ह्थो सगुळो। धूओ स्थिरबहळअसुन्तपरिमलो कासिणीद्यो॥ ९५॥

मळविश्वलासारकुवलयकररुद्दसर्जरसविरचितः सगुलः। धृपः स्थिरबद्दलः सुगन्धिपरिमलः कामिनीदयितः॥

प्वंविधो धूपः स्थायी सान्द्रसुरभ्यामोदः, अत एव विलासिनीवल्लभः। कीटशः। चन्दनहरीतकीबोळकुष्ठ(नख)सालैः समांशैः षड्भिर्निर्मितक्तेषां तुस्यमात्रेण गुळेन सहित इति ॥ ९५॥

णहकुटुचन्द्णवरुसाळिसिवासकराहि णिड्यविओ । कामिणिहिअआणन्दी घुओ मळआणळी णाम(:?)॥९६॥

> नखकुष्ठचन्दनागुरुवालिशिवाशकराभिनिर्पितः। कामिनीहृदयानन्दो (धूपो) मलयानिलो नाम(ः?)।।

अयं धूपरचन्दनामोदसम्पादान्मख्यानिलसंज्ञो नाम । अत एव सुर सुन्दरीमनःममोदपदः । कीद्रश्चः । शुक्तिकाकुवलयलधुशाब्जिजातहरीतकीसित-श्रकरामिः सहित इति ॥ ९६ ॥

घणसीसतअररअणो चलगीबो कंगुणिसिअसरीरो। कररुहिबरय्यवक्खोमंखीमुहो देविकअचळणो॥ ९७॥ एसो विअदकामिणिमाणससरसङ्गबहुअच्छायो। महुमहुरसदसुहुओ धूओ कळइंसओ णाम॥ ९८॥

घनशीर्षतगरनयनचलग्रीवः कङ्कानिर्मितशरीरः।
करहिवरचितपक्षो मांसीमुखो देवीकृतचरणः॥
एप विदम्भकामिनीमानससरसङ्गवर्धितच्छायः।
प्युमधुरवन्दशन्दो ध्राः कलहंसको नाम।।

अयं घूपः करुहंसाभिधानो भवति । लटहविलासिनीनां हृद्यजकाश्य-सम्पर्कविशेषितशोभः । कल्हंसो हि मानसाख्यसरसस्सम्बन्धे विधितशोभे भवति । किह्शो घूप इति कल्हंसतया(रूपरूपना १ नु)रूपाणि विशे (वेणेत्या १ व-णान्या)ह—मुस्तमेव मस्तको (न्ध १ य)स्य तथा सिल्लका कण्ठो यस्य तथा श्यामया कल्पित आकारो यस्य तथा नखेन निर्मितान्यङ्गानि यस्य तथा कल्लमान (सं १ नं) यस्य तथा स्पृकाविराचितौ पादौ यस्य तथाविधः तथा माक्षिकमेव पुरतो ध्वनिस्तेन सुन्दरद्रव्याणां काव्यवैचित्र्यार्थं सावयवरूपता मात्रा तु सर्वेषां समांश इव । तथा धनतगरचलकङ्गुकररुहमांसीदेवीिमः समांशाभिमधुभावितािमधूपोऽयं सन्धेय इति तास्पर्यम् ॥ ९७,९८॥

मळअविसाणळिळहि चउग्गुणाहि कड्करइहेहि [सारेहि।

कुणह सुरतरुणिदहअं महुगुळसञ्जोहअं घूवं ॥ ९९॥ मलयुविपाण + + + भिः चतुर्गुणैः कपिकररुहैः सारैः।

कुरुत सुरतरुणीदायतं मधुगुलसंयोजितं भूपम् ॥

धूपं कुरुत, केर्द्रव्यैः चन्द्रनेन मांस्या चतुर्भागै। प्रयुक्ताभ्यां, तथा सिल्ल-केन नखेन चैकैकभागतया समानाभ्याम् । कीटशं माक्षिकगुरुभ्यां भावित-मिति ॥ ९९ ॥

सज्जरसम्(छ)अञ्चवळअजळकररहरोसिभोळिळ [सिळ्ळेहि ।

सरभाअन्धुम्मीसेहि सञ्च्छजणबळ्ळहो धूओ ॥१०० सर्जरसम्बयक्रवस्थानलकरहरवेशीतैलयलावैः। सरभागार्थोन्मिश्रेः सकलजनब्ह्नभो धूपः॥

अयं घूपः समस्तलोकप्रियः । केर्द्रव्यैः साकचन्दनबालककुष्ठनखमांसी सिल्लकशिलापुष्पैः समांशैवीलस्य सर्नरसादिभागानामेकतमादानेन युक्तै रिति ॥ १००॥

चळमळभसळिळगुरुणह्(विसळ्ळमहु)सबराहि
[ सरिसीहिः
सिसिरम्मि कुणह धूवं णवकुङ्कम(स्य?)परिमळसुअन्धं
[ ॥१०१॥

चलमलयसिललागुरुनखिसिलीमधुग्नकराभिः (की १ स) हजािभिः । भिगिरे कुरुत धृपं नवकुङ्कमपरिमलसुगन्धम् ॥

इमं घृपं शिशिरकाले साधयत की दशं प्रत्यप्रकाश्मीरसौरमं शोभनामोदं कुरू मस्य शिशिरकालयोग्यत्वात् तत्संवाविसौगन्धम् । तत्र काले धूपिममं कुरुते-त्युक्तं भवति । के द्वाः । सिल्लकचन्दनवालक लघुशुक्तिमां सीक्षौद्रसितशकराभि-स्तुल्यमात्राभिरिति । १०१॥

कहकर कह काळा गुक्विसळ्ळी जळमळ असक करास हिओ।
णब शुसिण सुराहिगन्धं करेह सहुमोइ अं धूवं ॥ १०२॥
किपकर कहकाला गुक्विसिछ जल मल पश्चित्रं पूर्य ॥
नवकु हुमसुरिभगन्धं कुरुत मधुमोदितं धूपस् ॥

हमं घूपं साधयत । कीटशं चढनखलघुककलवाडकचन्दनसितशर्कराभिः समांशाभिर्युक्तं तथा माक्षिकेण मेलनयुक्त्या बनितामोदम् । अत एव प्रत्यप्रका-इमीरवत् स्वामोदमिति ॥ १०२॥

गिरिकुवळअणहकुन्दुक्सज्जरसतुक्वसमिसञ्जुत्तो। थूओ मम्महदइओ तुळिउन्भडधुसिणझाहप्पो॥ १०३॥

गिरिकुबळयनखकुन्दुरुष्कसर्जरसमासीसंयुक्तः । धूपो मन्यथदयितस्तुष्कितोद्धटकुङ्कुममाहात्म्यम् ॥

अयं घूपः स्पार्धतोद्दामकाइमीरसौरभातिशयः, अत एव कन्दर्पियः कीदशः शिलापुष्पकुष्ठकरजकुन्दुरुशि । रैः

कुसुमसम्मिलितो ।

प्पः कृतगुलवेषः कालागुरुगन्धसंवादी ॥

अयं धूपः श्रेष्ठलोहसौरभसहशामोदः। केर्द्रव्यैः सिल्लंकन वालकदेवदारु-भिस्तथा शिशपया मण्डलपत्रिकया निस्त्वय्या(१)दारुभिरेतैः समांशैः। किर्द्याः। मधुना मिश्रीकृतस्तथा अगरुणा पूर्वद्रव्याणामेकतमश्चदुर्भागमात्रेण दत्तसंस्कार इति॥ १०४॥

11 505 11 1

<sup>े</sup> अत्र किशिद् गरितसिव भाति ।

थोरेणअअजळचन्द्णिसिसेसवतेळ्ळसंसिसञ्ज्तो। भूवो कुसुमरसोळ्ळीकीरच काळाअरुसुअन्धो॥१०५॥ थौनेयकदलचन्द्निसिधिशपातैळमांसिसंयुक्तः। भूपः कुसुम(सारा १ रसा)ईः क्रियतां काळागरुसुगन्धिः॥

अयं धूपः कृष्णागरुवत् सुन्दरामोदः साध्यताम् । कीद्दशः चारीगन्ध-पत्रमलयशतपुष्पामण्डनापत्रिकासिल्लककललेः समांशैर्युक्तस्तथा माक्षिकणाद्री-कृत इति ॥ १०५ ॥

सज्जरसंमेहकररहककअञ्जवळअपेसिविरहअं। सिसिरे पूर्व सेवेह सआ काळाडरपरिमळव्माहिअं॥ १०६॥

सर्जरसमेघकररुहकामिकुवलयपेशिविरचितम्। शिशिरे पृषं सेवध्वं सदा कालागरुपरिमलाभ्यधिकम्।। धूपमिमं शिशिरकाले भजध्वं कृष्णागरुसौगन्ध्यादतिरिक्तं यतः। मणि-

मुस्तनखसिल्लककुष्ठजटाभिनिर्मित(म्) इति ॥ १०६ ॥ कमविष्टिअ रोहिणिगुरुपवङ्गहिङ्गळ(अ)गुळसकरासहिओ ।

स्वत्य स्वत्य स्वत्य अस्त व्याप्त स्वत्य अस्त विद्या स्वत्य अस्त विद्या स्वत्य अस्त विद्या स्वत्य स्य स्वत्य स्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य

क्रमवर्धितरोहिणीग्रहण्लवङ्गहिङ्गळुकश्वर्करासहितः। उद्रहति बह्ळगन्यं सिद्धार्थकयोजितो भूवः॥

अयं धूपः केस्रकुमुमसौरमं धारयित । कीहशः । उत्तरोत्तरैकांशाभिः कटुलोहिसिक्थककर्मारसितशर्कराभिः । तथा रोहिणीतुल्यांशेन मधूच्छिष्टेन युक्त इति ॥ १०७॥

कुन्दसिवाज उचन्द्णरोहिणि(च ? क)म्मार घुसिण कुट्ठेहि। धूवो महरामहिओ परिवासिअकेसरं जेइ ॥ १०८॥

कुन्दिशवाजतुचन्द्नरोहिणि(चर्माका ? कर्मा)रकुङ्कमकुष्ठैः। धूपो मद्दिरामञ्जित परिवासितकेसरो जयति ॥

अयं धूषो वकुलपुष्पामोदमभिभवति । केर्द्रव्यैः । सिल्लकीनिर्यासपथ्या-काक्षामलयकदुकाहिङ्गुलुकारुणकुष्टैः । कीद्दशः । सुरयाद्रीकृतः । तथाविषो रात्रिमेकां पर्युषित इति ॥ १०८ ॥ समतुळिअमळअसिळ्ळअक(न्डु १ डु)हिङ्गळुसक्कराहि [ बिडणेहि ।

भूओ विसहकेसरपस्अळीळं ससुच्वहृ ॥ १०९॥
समतुळितमलयसिळककदुहिङ्गळुशकरामिद्विगुणाभिः।
भूगो विकासितकेसरप्रस्नलीलां समुद्रहति॥
अयं भूगः वकुलपुष्पामोदाविकासो भवति।केर्द्रव्यैः। तुल्याभ्यां सिइक्कचन्दनाभ्यां सहिताभिः पटुफलखरदायिताभिद्विगुणाभिद्वभ्यां भागाभ्यां
दत्तामिरिति॥ १०९॥

## धूपविधिः।

घणकइमिअङ्गमाळासामारुणसळिळप्इमळएहि। रहआ वत्ती अइसुरहिपारिमळा होइ सरसेहि॥ ११०॥ घन(कपि)मृगाङ्कमाळाऱ्यामारुणसिळप्रतिमळयैः। रचिता वर्तिरतिसुरभिपरिमळा भवति सहसैः॥

• इयं घूपवर्तिरोभर्द्रव्यैर्नि(र्मि)तात्यन्तसुगन्धिसारा सम्पद्यते । कैर्द्रव्यैः । मुस्तप्छवङ्गकर्पूरस्पृकापियङ्गकुङ्कुमवाठकशािठजातकचन्दनैः समांशैर्वित्ना-मनुक्तवर्तिनां द्रव्यविशेषाणां नानाजछेन वर्तनम् । सर्वीसां तु द्रवितेन सि-त्यकेनोपरि तहापे देय इति ॥ ११० ॥

समतुळिअ(ता १ सा)ळिजळ(णेहि १ णह)पिअङ्गतेळ्ळे।हे [कुन्दुरुसुअन्धा।

होइ जणहिस्रअद्इआ वाळअजळबहिआ वसी ॥ १११ ॥ सममलयशालिजलनखियक्कृतेलैः कुन्दुरु(सावा १सुगन्धा) । भवति जनहृदयद्यितावालजलवर्तिता वर्तिः ॥

इयं वर्तिः द्वीवेरकथितेन तोयेन रचितामोदमनोहारिणी भवति । कैर्द्रव्यैः । तुल्यांशैश्चन्दनपूरितकेन वालककरञ्जरयामासिछकैः । कीष्टशी । अर्धभागेन सछकीनिर्यासबोळैः प्रत्येकं यस्यां सा तथिति ॥ १११॥

मअतुहिणागरुचरणम्मळअसंसिविउणबिङ्कं कमसो । होइ सिआअळपिट्टा विसुद्धञ्जणबळ्ळहा वत्ती ॥ ११२ ॥

> मदतुहिनागरुचलमलयमांसीद्गिणसंविधता क्रमशः। भवति सिताजलिष्टा विशुद्धाञ्जनवस्त्रमा वर्तिः।।

इयं वर्तिश्चोक्षलोकिषया भवति । कीहरी। सितशर्करोदकेन वर्तिता किरूपा कस्तूरिकाकपूरलोहसिल्लकचन्दनपेशीनामुत्तरोत्तरीर्द्वगुणांशैः कृतवृद्धिः यावचतुष्पष्टिरंशो मांस्यां सम्पद्यत इति ॥ ११२॥

करहहागुरुदळवोळककुन्दुरुगिरिहिमपिअंगुसाएहि । कसर्वाहुएहि रइआ रइ(वळळह)वळळहा वत्ती ॥ ११३ ॥

करकहागुरुचलवालककुन्दुरुगिरिहिमप्रियङ्गुशागैः ।

क्रमवर्धिते रिचता रित(बल्लस)बल्लसा वर्तिः ॥

(इ)यं वर्तिः कन्दर्भप्रिया नाम । कीहशी नखागुरुसिल्लकहिवरसल्कीनिर्यासशैलेयचन्द्नश्यामानामुत्तरोत्तरैकांश्रवृद्धिभिरंशैर्निर्मितेति ॥ ११३ ॥
सिसमाळासिल्ळाअरुसामाजळजळअसाळिमळएहि ।
विरइअ धूव(ब)ितं सअरुद्धअविधिणामा(णम्) ॥ ११४ ॥

श्रिदेवीतैलागुरुव्यामाजलजलद्यालिमल्यैः । विरचयत भृषवर्ति (मकरध्यजवीर्यनामानम् )॥

पुष्पायुधशवरविशेषास्यो(१)सन्धकः केर्द्रव्यैः । कर्पृरदेवीसिष्ठकल्यु-प्रियङ्गुह्वीवेरमुस्तामार्जारचन्दनैः समांशैरिति ॥ ११४॥

युसिणदेवजळजळहरसमसामाहि सणाहिआ साळितेळकन्दुदृअवसीस(रिस)भाइआइ। विजणमाळसिरिवासमळआउरसुसुअन्धिआ धूअवण वासेई दिसावळआइ वस्तिआ॥ ११५॥

कुङ्कुमदेवी(जल)जलघर(सम)श्यामाभिः सनाथा शालितैलोत्पलपेशीसदशभागाः । द्विगुणशालिश्रीबासमलयागुरुसुसुगन्धका धूपेन वासय(न्ती ? ति) दिग्वलया(ति ? नि) वर्तिका ॥

इयं धूपवर्तिका आशामण्डलानि सौगन्ध्येनाधिवासयति । कीद्दशी । अरूणमालावालकमुस्तजलधरेस्तत्समया स्यामया, सर्वेः समांशैर्युक्ता इत्यर्थः। तथा शालिजातकसिल्लककुष्ठमांसीनां समभागा यस्यां, तथा द्विगुणैः प्रत्येकं भागद्वयपरिमाणैः सर्जरसपीडाम्रावचन्दनलोहैः, अष्टास्वामोदीति ॥ ११५॥

The Spierry World Street

सुरदारमुरापेळळवळक्लाउरसेळळचुण्णकअगव्सा । वासेइ दिसावळअं पईवविणिवेसिआ वत्ती ॥ ११६ ॥

> सुरदारुमुरापेलवलाक्षागुरुसारचूर्णकृतगर्भा । वासयति दिग्वलयं प्रदीपविनि(वर्तिका १ वेशिता) वर्तिः ॥

एषा प्रदीपे न्यस्ता वर्तिराशामण्डलं सुरभयति । कीदृशी । देवदारुगन्ध-सुरापरिपेलवजतुलोहसर्जरसानां चूर्णेन प्रिताभ्यन्तरा सुगन्धवर्त्ता । दीपेषु तिस्तैलं देयमिति ॥ ११६ ॥

सेळेअजळकुवळअसळआगुरु(कै?)रइ(आ?अ)वत्तिकअ-[गब्सो।

सुरहिअवासहरन्ते किळसुन्दरो कीर उ पईवो ॥ ११७ ॥ शैलेयकजलकुवलयमलयागुरुरचितवर्तिकृतगर्भः । सुरभितवासगृहान्तरसुन्दरः क्रियतां दीपः ॥

अयं दीपः सम्पाद्यताम् । कीटशः । अधिवासितभवने।दरतया सुभगः । किमात्मकः । शिलापुष्पकवालकविषा(ण) चन्दनलोहैर्निर्मिता यासौ वर्तिस्तया कृतगर्भः पूरितस्नेहपात्र इति ॥ ११७ ॥

जळकुवळअ(चळ)धम्मारसारगुरुसाळितण्डुळकणेहि । षासेइ वासभवणं पईववसी कआ बिहिणा ॥ ११८॥

> जलकुवलयचलचम्मारदारिशालितण्डलात्रिगुणैः । वासयति वासभवनं प्रदीपवर्षिः कृता विधिना ॥

इयं प्रदीपनवर्तिः यथोक्तविधानेन सम्पादिता मन्दिराभ्यन्तरं सुगन्ध-यति । कैर्द्रव्यैः । हीवेरविषाणवानरदरुदेवदारुमार्जाररुक्षातगरेः समांशैरिति ॥ बोळाउरुकुन्दुरुतेळ्ळ (खु १ पु)रकारपूरस्वणाहिआ

सिरिवासिआमळअसज्जर(ससम)भाउज्जळविणआः दह्आ कुसुमाउहस्स तरुणीअणूमणमोहिआ

कीरउ सब्बचअरेण अवणपईचवात्तिआ ॥ ११९ ॥ बोलागुरुकुन्दुरु(तैलपुर)कपूरसनाथिका श्रीवासमलयसर्जरससमभागोज्ज्वलबर्णिका । दियता कुसुमायुधस्य तरुणाजनमनोहरा कियतां सर्वादरेण भवनप्रदीपावर्ती ॥ इयं गुद्यकप्रद्योतकवर्ती सकलवहुमानेन साध्यतान् । कीह्यी । रसले।हसल्लकीनिवीससिल्लकगुल्गुलुमुगलक्षणसंयुक्ता तथा पीढाश्राधाव(?) चन्दनसर्जरसानां तुल्येरंशैः शोमनच्छाया, दियता श्री कामदेवस्य वल्लमा अत एव युवतिजनहृदयानां (लो ? मो)हकारिणीति ॥ ११९॥ पच्छात्वण्डुळस्तिरिसळ्ळईपुरमाळा

णहवारिविसाणवाअगुळध्यन्तरित्सआ दिण्णा। सह सक्कराए चलचन्दणळहुचन्दआ

विळसन्ती दिचअफ्रिंग वृद्धिअगन्धामोअआ॥१२०॥ पथ्यातण्डलश्रीसल्लकीपुरमाला (नखवारि)विषाणपादगुळभूपान्तरदीप्ता दत्ता। सह शर्करया चलचन्दनलप्रचन्द्रा

विलसन्ती दीपके वर्धितगन्धामीदा ॥

एता व(न्त १ र्त)यो युक्त्या पदीपके न्यस्ताः सत्यो विशेषितसुरिभद्रव्य-सौगन्ध्या विजृन्भन्ते वासगृहादो । चश्रव्दः पूर्वप्रयोगोपक्षया समुच्चये । कास्ताः । हरीतकीलाक्षाकुन्दुरुश्रीवासगजिप्रयादारुगुल्गुलुस्पृक्षाः सप्त समाशाः । किंदृस्यः शुक्तिवालककुष्ठानि पादभागानि प्रत्येकं चतुर्भागमात्राणि यसात् तादशेन । तेभ्यश्चतुर्गुणेन गुलेन । अनयोरन्तरान्तराधिवासनदीसाः सातिशयामोदाः । किमुक्तं भवति । हरीतक्यादीनि सप्त द्रव्याणि एकेकशः शुक्तिवालककुष्ठै-श्चतुर्गुणगुल्रेरेकीकृतैर्धूपयुक्त्यान्तरेक एष एव मिश्रीकरणक्रमेणधिवासनीयानि यथैव तानि लसन्ति यथासंस्कारार्थम् अधिवासानन्तरं तेषु दत्ता सितशर्क-रासिल्लकागुरुमृगाङ्का अपि एके(क)भागपरिमाणा विलसन्तीति ॥ १२०॥ दीपवर्तयः ।

मलयगिरिकङ्क्रसेसरदाण(व)कळळेहि तुळ्ळभाएहि। दळएहि सा कुवळअचळेहि तुडिपाअसहिएहि॥ १२१॥ ळसवक्कळद्वपवमहिमसणिपद्वेहि (मं)सळामोअं। गन्धं माणिस्भिसिमाणिमणमो सआ कुणह॥ १२२॥

मलयगिरिकङ्क्केसरदानवकललेस्तुल्यभागैः। दलितैः सा कुवलयदलतुटिपादसितैः॥ रसवल्कलार्घभागैर्मस्णापिष्टैर्मासलामोदम् गन्धं मनस्विनामिमं सदा कुरुत॥

इमं गन्धं सुरभिद्रव्यमयं समारुम्भनासुपयोगिसुगन्धसंज्ञं प्रयोगविशेषं साधयत । कीदृशम् । सान्द्रसोरममन एव नित्यं साधयत । मनस्विनां प्रियेषु मन्युकृतगन्धनिर्मथनम् । केर्द्रव्येः । मनःशिलापुष्पर्यामानागकेसरसुगन्धमुरामां-सीभिः, तथाचितिस्तुटिपादसिहतैर्मलत्वमर्घभागमापादितैः सर्जरसकुष्ठसिछकैः। कीटरोः । सूक्ष्मैलानां पादेन चतुर्भागेन संयुक्तः तथा वोलत्वचयोरर्धभागार्ध-मष्टभागो येषु तथैकीकृत्य सूक्ष्मचूर्णेरिति । युगठकम् ॥ १२३, १२४ ॥

वसुवेअविउणवसुमुणिभिअंकसाअद्संघमिळिएहि। मळउड्भवकणअपिअंगुसाळेणवचुसिणवोळेहि ॥ १२५॥ सिग्गुजडारसपि(ण्डो?हो) मञससिहळकोळवेहिओ गन्धो। अइउज्जळेण सुअन्धो कइमाळ इमळिआवासो व्व॥ १२६॥ (वा ? व)सु(देव ? वेद)द्विगुणवसुसुनिमृगाङ्कभागार्थशङ्खिमिलितै:।

मलयोद्भवकनकप्रियङ्गुज्ञालिनवकुङ्कुमवोलैः ॥ शिमुजटारसिपष्टो (स १ म)दशशिफलकोरबेधितो गन्धः। (अत्युद्ज्यलेन सुगन्धः) कृतमालतीमलितावासः ॥

अयं गन्ध एवंविध खत्कृष्टवर्णाभ्यस्तथा सुन्दरामोदः यतः सुमनोम-क्किकापुष्पैर्दत्ताधिवासभाण्डस्थापनाद् विहितसंस्कारः । केर्द्रव्यैः । चन्दनपद्मक इयामाशालिजातकप्रत्यप्रनखकुङ्कुमरसैः कियद्भागपरिमाणैः। यथाकमं चन्द-नादिभिः वसु(भि)रष्टाभिर्भागैर्वे(घै १ दे)श्चतुर्भिस्तथा द्विगुणैर्वसुभिः पोडशाभिः, (तथा मुनिभिः) सप्तभिस्तथा मृगाङ्केनैकेन तथा भागेनेत्येवं भागसङ्ख्येः सिद्धरे-कीं मूतेः। की हशो गन्धः। सौभञ्जनमूल निष्यन्देन वर्तितस्तथा कस्तूरिकाकपूर-जातीफळतकोलकैरचतुर्भागमात्रैः प्रत्येकं वेधीकृतकृतसंस्कार इति युगळकम् ॥ १२५, १२६॥

कमवद्भिससिसेअमळअगुरुष्ठिणकेसरं कुणह। थिरबहळसुरिअगन्धं विळेवणं पव्यईदइअं ॥ १२७॥

क्रमवर्धितवागिरौलमलयगुरुकुङ्कुमकेसरं कुरुत । स्थिरवहलसुरभिगन्यं विलेपनं पार्वतीद्यितम् ॥ इदं समालम्भनं पार्वतीदयितं नाम साधयत । कीदृशम् उत्तरोत्तरै-कांशवृद्धानि कस्तूरिकाकपूरिशिलापुष्पचन्दनलोहारुणनागकेसराणि यस्मिस्त-

त्तथा अत एव दढसान्द्रसुरिभगाढामोदिमिति ॥ १२७॥

ळवळीफळकङ्कुमुणाळपारिभाएहि चन्दणसरिसं। माळइवासं गित्रो विळेवणं चन्दवेहेण॥ १२८॥

छवलीकङ्कुमृणालपारिभागैः चन्दनसहज्ञम् ॥ मालतीवासं श्रीष्मे विलेपनं चन्द्रवेधेन ॥

इदं विलेपनं निदाधकालोपयोगि सन्धीयत इत्यर्थः। केर्द्रव्यैः। लवली-फलं लताकस्त्रिका तथा बलिनीनरवालकैः। समांशैः। एषां च सर्वेषां तृत्येन चन्दनेन। कीदशम्। सुमनःपुष्पेर्दत्ताथिवासं तथा कपूरेण कृतवेधमिति॥१२८॥ कुन्दुरु(र)सकुसुमफळणहणोळअकळळेहि बहुअपाएहि। समचन्द्रणेहि सरए विलेबणं चन्द्रस्(अ)। बहुं॥ १२९॥

> कुन्दर(स)कुमुमफलनखगोलककललैर्वधितभागैः। समचन्दनैः शरदि विलेपनं चन्द्र(मद)विद्रम्॥

इदं विलेपनं शरत्कालोपयोगि । कैर्द्रव्येः । कुन्दुरुवोललबङ्कजातीफल-शुक्तिकतकोलमांसीभिः उत्तरोत्तरैकाङ्गवृद्धाभिः । समं सर्वेपां तुल्यं चन्दनं येपां तैस्तथा कर्पूरकस्तूरिकाग्यां दत्तवेधनमिति ॥ १२९ ॥

मिसिरसञ्जवळअमाळागअञ्जाडळसुणाळसळिळजळएहि । कमवड्रिएहि मअचन्द्विद्वावासेष्मिओ गन्धो ॥ १३०॥

मिसिरसञ्जवलयमालागजङ्गित्रसृणाल(सलिलजलैः)। (क्रमवर्धितैभेदचन्द्रविद्धमिसि धूपितो गन्यः।)

\* .... न्धानां कुरुत मृगद्र्पप्रतिरूपम् (?) ॥

इदमुक्तानां वेधनीयानां सर्वगन्धानां साधारणं वेधं कुरुत । कीहशं वेधमात्रयेति ॥ १३०॥

एळामुणाळचन्द्णज(ळह)रतअकणअसंसिसाहिएहि । अचन्तसुरहिगन्धं कठिअं गन्धोअअं होइ ॥ एलामृणालचन्द्नजलधरत्वचकनकमांसीसहितेः । अत्यन्तसुरभिगन्धं कथितं गन्धोदकं भवति ॥

इदं सुरभिजलं काथाविधिना साधितं सत् सम्पद्यते । कीदशस् । अतिशय-स्वामोदम् । कैर्द्रव्यैः । तुटिरणमलयमुस्तवल्कलपद्मकललैः समांशैरिति ॥ १३१॥

<sup>\*</sup> इह कियां श्विद् प्रन्थभागी छप्तः।

जळजळअमुणाळमुरामांसीकइमळअकाढिअं विहिणा। तिहळादळवणअरविद्धं गन्धोअअं भाणअं॥ १३२॥

जलजलद्गृणालग्रुरामांसीकपिमलयकार्थितं विधिना । त्रिफलादलवनचरविद्धं गन्धोदकं भणितम् ॥ इदमपरं गन्धोदकमुक्तम् । कीदशम् । कथितं यद् गन्धत्रिफलया

तुट्या गन्धपत्रेण तथा वनचरेण शालिजातकेनेत्ये( तैस्समां )शैर्वधमात्रया कृत-वेधमिति ॥ १३२ ॥

भळअजळ(जा?जळ)हरोसीरकहकढिएण णिम्मळजळेण । पिट्ठा विहिणा (पिक्का) गन्धा अइसुन्द्रा होन्ति ॥ १३३॥

मलय(जल) जलधरोशीरकङ्कुकाथितेन निर्मलजलेन। पिष्टा विधिना पक्वा गन्धा अतिसुन्द्रा भवन्ति॥

पूर्वोक्ता गन्धा वक्ष्यमाणाञ्च एवंविधाः सन्तोऽत्यन्तसुरभयो भवन्ति । कीद्दशः । पिष्टा वर्तितेन स्वच्छोदकेन । कीद्दशेन । काथ्युक्त्या साधितेन । केद्रिच्यैः । चन्दनवालकसुस्तरणिवयङ्गुभिः पनविष्टाः सन्तः पकाः पूर्वोक्तिनिधिना कमधूपेन धूपिताः । पूर्वोक्तानि गन्धोदकानि सर्वाणि सर्वगन्धानां पेषणिविधौ नियो(ज्यतां ? ज्यानी)ति ॥ १३३ ॥

सिअमरिअकन्द्जळिषेद्दसाळिषुरएहिकङ्कु(कुसु<sup>१</sup>स)मभा-अं।

गन्धं मञणाहिसमं गुळ(कारु? कर रुह)पृइञं कुणह ॥१३४॥ श्वेतमरिचकन्द्पिष्टशालिश्वरापेशीकङ्कुमसमभागम् । गन्धं मृगनाभिसमं गुडकरहह(प्र?) धृत्येतं कुरुत ॥

इमं गन्धं सम्पादयत । कीदशं कस्तूरिकामोदसदशमामोदम् । किमात्म -कम् । श्वेतमरिचकन्देन सोभञ्जनमूलरसेन वर्तितानां शालिजातकमुरारिपिशाची -फलिनीनां तुल्यांशा यस्मिन् स तथा । पश्चाद् गुणनखाभ्यां पूर्वोक्तधूपविधिना धूपितमिति ॥ १३४ ॥

(सर १रस)पत्र(प)भाअसणाहसाळिसुरसेळवड्डिंबं कमसो। गन्धं गुळणहिषकं केअइवासेण सञसरिसं॥ १३५ ॥

> रसप्रचिमागसनाथशालिधुराशैलवर्धितं क्रमशः। गन्धं गुडनखपक्वं केतिकवासेन मदसदश्रम् ॥

इदं गन्धं कस्तूरिकामीवं कुरुतेत्यनुवर्तते । कीदशम् । बोळात् पश्चमेनांशेन संयुक्तं यच्छाळिजातकं तस्मात् कमवर्थिताभ्यां मुसरिशिळापुष्पाभ्यां संयुक्तं ततो गुडनसाभ्यां पूर्वोक्तविधिना धूपितं ततः केतकीपुष्पाधिवासेनोक्तर्यं भवतीति ॥ १३५ ॥

बोळासाळिअद्सुइहपेसिजळेसळोसआ वणपिअंगुसेळेहि समं कमवद्विआ। सिप्पिद्न्द्सिअसिन्भअध्पसणाहिआ कुसुमवासवेहि हुअन्ति बिणिज्जिअद्प्या॥१३६॥

> वे। छ ग्राछिकपिद्त्तपतांश्रछ्छांशाः वनिषयज्ञुशैलैः समं कमवर्धिताः । धक्तचन्द्रकसितसिन्भकधूपसनाथाः कुसुमवासवैभैवन्ति विनिर्जितद्वीः ॥

एतेषां द्रव्याणामंशाः एवंविधाः सन्तः अभिभूतकस्तूरिकासौरभा भ-वन्ति । केषां रसपृतिसिष्ठकेशमुरामांसीवारुकानां तथा परिपेळवस्य तथा शिलापुष्पाणाम् । कीदशम् । एतेषां नवानामुत्तरोत्तरेकानुवृद्धया वर्धितास्ततः नखकर्पूरशर्कराकपीनां सम्बन्धिना घूपेन पूर्ववत् प्रयुक्तेन प्रयुक्तास्तथाधिवासेन यथेष्टेन साधारणेनोक्तरूपा भवन्तीति ॥ १३६॥

घणकुटिलसद्त्वारकलैः सद्योः कुरुत । सदा सुलभं गन्धं घनसमयविकसितमाला ॥

कुसुमगन्धं सम्पादयत । कीइशं वर्षाकाल प्रफुल्तसुमनःपुष्पसमा-नामोदम् । कैर्द्रव्यैः । सुस्तातगराभ्यां तथा कुलिशेन तथा नालकेन तथा गन्धपत्रत्वरभ्याम् इति सर्वैः समांशैरिति ॥ १३७॥

विज्ञापिअंगुम्मीसिअयोणाअअचळजडाहि सरिसाहि । कुणह मिसिचळणविद्धं फुळळं बुहसेविअं बहुळं ॥ १३८॥

> दिगुणप्रियङ्गुनिमश्रितथौनेयक(चल) जटाभिः सद्यीभिः । इस्त मिसिचरणविद्धं फुल्लं बुधसेनितं बकुछम् ॥

(कुवला १ वकुला) भिधानं गन्धिममं साध्यत । की दशम् । विकसितं सद् विद्वजनेरुपभुक्तम् । की दशम् । द्विगुणया भागद्वयपरिमाणया फलिन्या युक्ता(हि १ भिः) चारीसिल्लकमांसीभिः सहितं, तथा शतपुष्पया । थौनेयकाया-रचतुर्भागवृद्धा इति ॥ १३८॥

कमविष्ठिभथोणेअअमळअमिसीचळणवेहिअं कुणह । बरळं सत्तदिसामुहपसरिअथिरमंसळामोअं ॥ १३९॥

क्रमवर्धितथौनेयकमलयमांसीचरणमेलितं कुरुत । वकुलं सकलदिङ्गुखपसृतस्थिरमांसलामोदम् ॥

इदं वकुलाख्यं गन्धं सेवन्ते । कीदशं किरूपम् । उत्तरोत्तरेकांशातिरिक्तैः सिष्ठकचारीचन्दनैः सह शतपुष्पया बालाश्वभागेन संयुक्तमिति ॥ १३९॥

णिमिचळणमाळाथोणेअअएहि कमवहिएहि विरएहि । णवणिबसारसाहअं ण(ह)पाउम्मीसिअं वडळं ॥ १४०॥

मिसिचलमालाथौनेयकैः क्रमवधितैर्विरचयत । नवनिम्बस्य रससहितं नखपादोन्मिश्रितं वकुलम् ॥

इदं कुबलयाल्यमपरं गन्धं योजयत । कैर्द्रव्येः । उत्तरोत्तरेकांशाति-रिक्तशतपुष्पासिल्लकस्पृकागुच्छैः तथा नवेन प्रस्यग्रेण (निस्त्वचारिकाश्येन ?) मिसितुल्यांशेन सहितं तथा शुक्त्यतच्चतुर्थौशपरिमाणया मिश्रितमिति ॥१४०॥

> हिमणअणसामारह अक्तवोळ शे चळ हत्थ थो पच्छा दी हर पुच्छ वो । मिसव अणओ समर परिद्विअचरणओ अइ भट्टओ वि(अ) रइ वडळ गइन्द शो ॥ १४१॥

> > हिमनयनद्यामारचितकपोल-(चल) हस्तपथ्यादीर्घपुच्छः। मिसिबदनः समरपरिस्थितचरणः अतिभद्रः विचरति बकुलगजेन्द्रः॥

अयमुस्कृष्टत्वाद् गजेन्द्रेण रूपितो वकुलाङ्यो गन्धो विजृम्भते । की-इशः । (वदन ?)लोचनः फिल्निकास्पितगण्डस्थलः सिल्लककरः । हरीतकीदीर्घ- लाङ्गूलः शतपुष्पासुखः उशीसस्थिपादः अत एवात्यन्तोत्कृष्टम्। गजेन्द्रश्चाति-शयवत्या भद्रजात्या युक्तो भवति । द्रव्याणां सर्वेषां समांशानां वैचित्र्यवत्त्वे रूप(क)मिति ॥ १४१॥

बोळा भडम्मीसिअ(दळ)चळणसणाहकंगुकुढिळेहि । भान्तरेहि(१) किरइ गन्धो णोमाळिआसरिसो॥१४२॥ बोळामणोन्धिभारत्वसम्बद्धाः

बोलाभागोनिमश्रितद्लचरणसनाथकंकुकुटिलाभ्याम्। भागतुलितैः कियते गन्धो नवमालिकासद्यः॥

अयं प्रचुरप्रवासकुमुमामोदो गन्धः साध्यते । कैर्द्रव्यैः । रसस्य भागा-र्धेन सहिताभ्यां फलिनीतगराभ्यां तुल्यांशाभ्यामिति ॥ १४२ ॥

रसपाउम्मिसिअविसाणवारिळहुमळअकुवळभाएहि। कुणह सह सुरहिचंपअपस्णघणपरिमळं गन्धं॥ १४३॥

रसपादोन्मिश्रविषाणवारिलधुमलयकुटिलभागैः। कुरुत सदा सुरभिचम्पकपसून(घन)परिमलं गन्धम्॥

इमं नित्यं सुगन्धिचम्पककुषुमसान्द्रसौरमं गन्धं साध्यत । कैः । बोरुस्य उत्तरद्रव्याणामेकतमस्य चतुर्थाशेन मिश्रितानां कुष्टवास्कागु ध्चन्द्न-तगराणां समैरंशैरिति ॥ १४३॥

विज्णंसत्रअस्मीसिअमळज्प्पळगुरुरसेहि सरसेहि। गन्धं नवचन्द्सुरहि कुसुमिथरपरिमळं कुणह ॥१४४॥

द्विगुणांशतगरोन्मिश्रितमलयोत्पलगुरुरसेः सद्धैः। गन्धं नवचम्पकसुरिषकुसुमस्थिरपरिमलं कुरुत॥

इमं गन्धं पत्यमचान्वेयपुष्पगन्धि पुष्पवत् स्थिरस्थायिसौरमं साध-यत । कैः । द्विगुणांशेन आगद्धयपरिमाणेन कुटिलेन सहितैः समांशैरिति ॥ १४४॥

एकेको कुवर्ळअबकळाण(व?)चळचळणमीसिओ भाओ। विजणिअपणिअसारो कुञ्जअगन्ये सुअन्धन्मि॥१४५॥

एकैं कुवलयवरकलानां च (दललो ? लचरणो)न्मिश्रितो भागः। द्विगुणितवासनकासारकुरुककगन्धसुगन्धः॥

णिसमन् करे(?) पुष्पतुल्यामोदत्वात् कुक्जका(रुषं ? रुय)गन्धे सुरमी अयं द्रन्यक्रमः । कुष्टत्वचा एकः कर्षः । कीटगः । सिङ्गकस्य कुष्टापेक्षया चतुर्थेनांशेन सहितः । तथा भागद्वयपरिमाणेन निस्तुषीकृतेन जलशोषितेन स्तुंरी( ! )द्वयेन युक्त इति ॥ १४५ ॥

एको चळणस्मीसिअवण्णतअकुवळएहि स्मणिज्जो। अण्णमविजणतुरुकतं प्रचणकेसरा होइ ॥ १४६॥

एकश्च चपलरणोन्मिश्चं वर्णत्वकुवलयै रमणीयः। अन्यक्रमं द्विगुणतुरुष्कताम्न(व ? व)नकेसरो भवति ॥

एको गन्धः सिल्लकस्य चतुर्थेनशिन युक्तेः परिपेठवत्वक्षुष्ठैरन्यः द्वितीयः । उत्तरोत्तरिद्युणानि सिल्लकत्वङ्मुस्तनागकेसराणि यस्मिस्तादश इति 11 388 11

एको तश्रकेसरघणिणएहि गुळसाळघूइसो सु(र)ही। अण्णो चळणघणिअवक्रळेहि अइमांसळामोओ ॥१४७॥

एकस्त्वकेसरभान्यकाभिः गुडसालधूपितः सुरभिः। अन्यश्रपलधान्यकावल्कं हैरतिमां सलामोदः ॥

एको गन्धस्ताम्रनागकेसरकुस्तुम्बुरीफलैः शोषितैः गुडशालिजात-काभ्यां धृपितोऽत एव सुगन्धिः, चपलसिल्लककुस्तुम्बुरीफलस्वचैः अत एव गन्धसीर्भ इति ॥ १२७॥

अइ कुन्जअकुसुससुअन्यसुळहघणपरिमळा। इस होन्ति गाहाजुबळअरआ मणोहरा गन्धा॥ १४८॥

इति कुब्जककुसुमसुगन्धिसुलभघनपरिमलाः। इमे भवन्ति गाथायुगलस्य जुगन्यलहाजिता गुद्धानो (१) मनो-हिरा गन्धाः ॥

कुञ्जकं कारेटपुष्पम् । शिष्टं गाथाद्रयोक्तचतुष्टयसङ्गहार्थं स्पष्टमिति ॥ तणिअमिसिचअळकुवळएहि कमवहिएहि विरएह। मुहळाळिवळअपिज्जन्तपरिमळकुवळआमोअं॥१४९॥ धान्यकमिसिचञ्चलकुवलयैः क्रमवधितैर्विर्(चि १ चय)त । मुखराळिवलय (ची ? पी)यमानपरिमलकुवलयामोदम् ॥

इदं गन्धमिन्दीवरसौरममत एव ध्वनन्मधुकरकुळळिखमानमकरन्दं साधयत । केर्द्रव्यैः । शोधितकुस्तुम्बुरीफळेः शतपुष्पासिछककुष्ठैरुचरोचरेकां-शब्द्धौरिति ॥ १४९ ॥

सम(च)ळवाळअचन्द्णकुवळअभाअद्धर्भासभीसिपायं। णन्धं कुण्ह सुअद्धं विसद्दक्षनोव्भवपिहरूवं॥ १५०॥

समचकवालकचन्दनकुव्लयभागाधीनिमश्रमिषवादम् ॥ यन्धं कुक्त सुगन्धं विकसितोत्पलप्रतिरूपम् ॥

इमं गन्धं फुछकु(सुम ?) वलयामोदं स्पर्धत अत एव (सुरभी स इकः ?) । कीटशः । तुल्यांशानि गन्धपत्रहीबेरमलयानि यस्मिस्तथा कुष्ठस्यार्धार्धभागेन सहितः शतपुष्पायाश्चतुर्थाशो यस्मिस्तथा स्थितमिति ॥ १५०॥

कमवद्विअधूइ किरइ सअपुप्कावळावसाणकळिणीहि । णवकुवळअगन्धसुअन्धमिसिघोणळो गन्धो ॥ १५१ ॥

क्रसवर्धिताभिः क्रियतां शतपुष्पादलविषाणकिलनीथिः। नवकुवलयगन्धसुगन्धिशिशिरपरियलो गन्धः॥

अयं गन्धः प्रत्यमोत्परुपरिमरुस्पर्धा शीतरुसान्द्रसारः स(म्प १ व्या)चताम् । कैर्द्रन्यैः उत्तरोत्तरेकांशातिरिक्तामिः मिसिकुष्ठसिल्लकस्यामामिरिति ॥ १५१॥

एको चळस्स दो इ(व)ळअस्स चत्तारि फळिणिकुसुमाण। मिसियोअमीसमेअं करेह कणवीरअं गन्धं॥ १५२॥

एकश्रलस्य द्रौ कुवलयस्य चत्वारि फलिनीकुसुमानास् । मि(श्रित रेसि)स्तोकमिश्रमेतं कुकृत करवीरकं गन्धस् ॥

एतं करवीरपुष्पामोदसम्पादात् करवीराख्यं गन्धं साध्यत । कीदृशम् । शतपुष्पाया अनिमितेनांशेन सिहतम् । कथम् । सिछकस्य एको मागः, द्वी कुष्ठस्य, बत्वारः प्रियङ्कुपुष्पाणामिति ॥ १५२ ॥

दो भाआं बुवळशस्त वि(उण)पिअंगुम्मीसिआ मिसिवाअद्धमीसदळभाअसणाहुआ। एश्रं पिसिकण जळविरइह चुण्णअं ता पसरिअपरिमळम्म ळहुळइ कणवीरश्रं॥ १५३॥ ही भागो कुवलयस्य दिगुणिष्रयङ्ग्रिमिश्रितौ मिसिपादार्घा(धें १ र्घ)मिश्रदलभागसनायौ । एतत् पिष्ट्वा यदतिरिच्यते चूर्णकं तत् प्रसूतपरिमलमि लघूकियते करवीरकस् ॥

एतद् वक्ष्यमाणचारीस्थितिद्रव्यवृन्दं पिष्ट्वा यदि चूर्णं सम्पाद्यते तत् तेन स्वामोदेन विकसितामोदमपि ह्यारिपुष्पमपरीक्रियते। कीदृशं द्रव्यवृन्दम् । द्वौ भागौ कुष्ठस्य, ततो द्विगुणभागचतुष्ट्या परिमाणयाप्यामया सहितौ, शतपुष्पायाः पादस्य अर्घाधेन पोडशभागेन सहितस्य सिल्लकस्य एकेनांशेन युक्ताविति ॥ १५३॥

चळ(द १च)ळणभाअमहिअं दळचन्दणसिग्गुस्ळभाएहि । कुणह जणहिअअद्इअं केअइसमपरिमळं गन्धं॥१५४॥

(वलचरणभागसहितं दलचन्दनशिव्रमूलभागैः। कुरुत जनहृदयद्यितं केतकीसमपरिमलं गन्धम्।।)

इमं लोकमनोनन्दकं केतकीपुष्पसदशामीदं गन्धं सम्पादयत । कीदशम् । सिल्लकस्य चतुर्भागेन संयुक्तं गन्धपत्रमलयसौभञ्जनम्लानां समैरंशैरिति ॥

कमविउणसाळिसिविरअचन्दणमुणाळभाएहि । होइ जिआसेसपस्अपरिमळो केअईगन्धो ॥ १५५॥

क्रमिद्वगुणग्रालिसितमरिचकन्दचन्दनमृणालभागैः। भवति (जनि १ जि)ताशेषप्रस्नपरिमलः केतकीगन्धः॥

अयं केतकीपुष्पपरिमलसम्पादात् केतकीगन्धसं(ज्ञं १ ज्ञ)गन्धः परिमृत-समस्तकुसुमामोदः सम्पद्यते । कैः । उत्तरोत्तरद्विगुणया वृद्धया शालिजातक-शिमुमलयोशीराणां भागैरिति ॥ १५५ ॥

सिळ्ळेळाघणचन्दणकळळसवाच(श्र १ळद)ळेहि सरिसेहि। केअइकुसुमसुअन्धो सिग्गुजङामीसिओ गन्धो ॥ १५६॥

> सिलेलेलाघनचन्दनकललिखाचलद्कः सहतैः। केतकीकुसुमसुगन्धः शियुजटामिभितो गन्धः॥ अयं गन्धः केतकीपण्यसर्भः। बाककत्रिस्ट्यूकराज्यस्य

अयं गन्धः केतकीपुष्पसुर्रामः । बारूकतुटिमुस्तकमलयमांसीहरीतकी -सिष्ठकैस्तुरुयांशैस्तुरुयांशेन सौभञ्जनम्लेन युक्त इति ॥ १५६॥ एळासुणाळकुबळअजळजळहरसिळळभाअसञ्ज्ञतो। सिग्गुजडारसपिट्टं गन्धिमणं केअइसरिच्छं॥ १५७॥ एलामृणालकुबलयजलजलधरसिल्लकभागसंयुक्तम्। शियुजटारसपिष्टो गन्धोऽयं केतकीसद्यः॥

इमं केतकीतुल्यं गन्धं सम्पादयत । कीद्दशं तुटिरणविषाणवालमु-स्तादलानां समभागैः सहितं सौभव्जनमूल्रसेन वर्तितमिति ॥ १५७ ॥ कथविष्टुएहि जाई कमपरिहीणोहि मल्लिआ होइ । (प१स)रिसेहि पौरपसवा तअरागुरुद्ळवरंगेहि ॥ १५८ ॥

क्रमवर्धितैर्जातिः क्रमपरिहानैर्मछिका भवति । (इति?) सद्यैः प्रचुरमसवा तगरागुरुद्रुवराङ्गैः ॥

तुटिलघुगन्धपत्रत्विभिरुत्तरोत्तरैकांशवृद्धैर्जातिसुमनःपुष्पामोदो गन्धः सम्पद्यते । एतैरुत्तरोत्तरेरेवावद्दीनैर्मिल्लिकापुष्पसमानो गन्धः सम्पद्यते । एतैरुत्रस्यानां मिल्लिकारुपं पुष्पं तत्समानो गन्धः सम्पद्यते ॥ १५८॥॥ इति गन्धाः ॥

भय सर्वपुष्मणां पुष्पान्तरसौरभार्थं सुगन्धापहारप्रयोगांस्तथाचाह — कण्डअकरञ्जकलीरिम्ळासुम्मीसिएण च जळेण । थोआण णिरअअगन्धो णासह णीसेसकुसुमाण ॥१५९॥

कण्टक (तरु?) कर्ङ नफलगिरिम् लोनिमिश्रितेन वा जलेन । धौतानां निजगन्धो नक्यति निःशेषकुसुमानाम् ॥

कण्टककरञ्जस्य तिक्तिविञ्छाख्यस्य फलानां योगीनिमज्जूम् छघात -योरेकतरस्य निष्यन्देन भावितं यत् साछिलं तेन मक्षाछितानां सर्वपुष्पाणां खामोदो नश्यति । पुष्पान्तरसौरभापादनं नश्यतीति ॥ १५९॥

विअलिसलापक्कालिआण धूर्वोञ्वकुसुमपाणो व्व। मोचेणताण हिज्जाइ विहिणा मोचेअसंकमइ॥१६०॥

(विमल्शिकाप्रक्षालितानां .... .... ...।)

विमलशिलातलप्रक्षालितानां ततः पुनः स्वच्छेन हरीतकीचूर्णमिश्रेण वारिणा धौतानां स एवोक्तेषु भूपेषु मध्यधूपस्तदामोदसंकमणपर्याप्तविधानेन समर्प्यते । पुष्पान्तराणामधिवासे तयेव समर्प्यते स एव तेषां परिणमिति येन धूपेन पुष्पाधिवासेन वासेस्य गन्धिवासन्ते तदामोदारमे (१) तदारमेव तानि भवन्ति । निजगन्धस्तेषां मनागपि नोपलभ्यत इति ॥ १६०॥

अइमासळपरिमळतुळिअमाळई पमुहकुसुमगन्धेहि । गन्धेण को ण हरिअइ विअङ्गजणहिअअद्इएण॥ १६१॥

अतिमांसळपरिमळतुलितमालतीप्रमुखकुसुमगन्धैः। (गन्धेन)(केन १को न)प्रीयते विदग्धजनह(दय)द्यितेन।।

इत्युक्तेन प्रकारेण जनितो यः सान्द्रसौरभविशेषस्तेन स्पर्धितसुमनः-प्रभृतीनां पुष्पाणामधिवासस्य पुष्पव्यतिरिक्तामोदस्तैस्ताहशैरुक्तैर्गन्धैः सुरभि-द्रव्यविशेषात्मकैर्नागलोकमनोवल्लभैः को नामाख्यानाचक्षते (१)। गाथयानया ग-न्धद्रव्याणामन्यपुष्पेष्वन्यपुष्पसौरभोत्पादनक्त्या शक्तिः प्रतिपादितेति ॥१६१॥

अथ प्रयोगान्तरसिद्ध्यनपेक्षया विण्डहरिद्रापेक्षया (१) विण्डहरिद्रया **गोधनप्रका**रमाट —

खण्डखण्डाइकआ दसरत्तं तक्कस्ससण्ठआ रअणी। सुदश्रह सुधोअपिटा पच्छा गुळध्विआ बहुस्रो॥१६२॥

खण्डखण्डीकृता दशरात्रं तकसंस्थिता रजनी। धुद्धचित सुधौतिषष्टा पश्चाद् गुलदीपिता बहुगाः॥

हरिद्रा एवं विशुद्धिं प्रामोति। कथम् । प्रथमं दलशो विद्रारिता ततो मासित्रभागमात्रं गोरसमध्य स्थापिता तत उद्भृत्य प्रक्षािलता स्क्ष्मचूर्णिता सस्यन्ते गुलेन बहुवारं दत्तधूपा। एवं विशुद्धायाः प्रयोगमस्या वक्ष्यतीति॥॥ १६२॥

अथ रोचनिकाख्यस्य प्रयोगान्तरोपर्योगर्नी गुद्धिमाइ -

घणधवळंसुअघोअकुसुं भिदाहिधुअणाणिस्मळा होह । रोथाणिआ गन्धदळतेळोळळा दुग्धसञ्जुता ॥ १६३॥

घनधवळां शुक्धोतकु सुम्मविधिधावनिर्धका भवति । रोचितिका गम्धदलतैलादी दुग्धसंसिद्धा ॥

रोचिनका काम्पिल्यकं सा करिष्यमाणानां गन्धद्रव्याणां दलसारैः संस्कार्य शरीरमित्यर्थः । सदैवं शुद्धा भनृति । सञ्चितासितवस्तुध्पस्य कुसुम्भस्य पदाकस्य यो विधिः तेनैव विधिना यत् प्रक्षालनं तेन निर्मेला सम्पद्यते । ततस्तैलेनार्द्रीकृता तेन क्षीरमध्ये कर्पटाभ्यन्तरे निक्षिप्य तदूष्मस्नेहसङ्ग-मणान्यदुत्वमापना सती सिद्धा भवति । (स ए १ से)वंविधा वक्ष्यमाणगन्ध-द्रव्यसंस्कारयोग्यतां मामोतीति ॥ १६३॥

णहपक्रतिळ्ळवडिअज्ञसुंभचुण्णेण कुङ्कमं होह । णहपत्रभाभसणाहसाळिव्दाभाअसहहेण ॥ १६४॥

नखपक्रतैलवर्ति(त) क्रुसुम्भचूणेन कुङ्कुमं भवति । (नखपश्चभागसनाथशालिदशमागसहितेन ॥)

नखपश्चभागसनाथशालिदशमेनांशेन युक्तं तेन वर्णसौरमाभ्यां कुङ्कु-मतुल्यत्वात् कुसुम्भवेव चूर्णमेवानया युक्त्या समालम्भनाखुपयोगि कुङ्कुम-पञ्चत्वमापद्यत इति॥ १६४॥

करिकररुहपुहमुराविसळिळतुळ्ळा करेइ रोअणिआ। कुङ्कमकज्जं ळडहंगणाण ळकखारसुम्बीसा ॥ १६८॥

(करिकरकह्वूतियुराविसछितुरया करोति रोचनिका। कुर्कमकार्य लडहाङ्गनानां लाक्षारसोनियशा।)

करिकरहरू तिमुरामांसीनां समाद्यानां तुल्यपरिमाणा । यागत्परिमाणानि मां(स्थां ता? स्यन्ता)नि द्रव्याणि तावत्परिमाणा (न?) रोचनिकेत्यर्बः । तथा लाक्षाया दुमव्याचे रसेन भाविता इत्थं वर्णसौभाग्यं कुक्कुमसाहद्यमापन्ना समालम्भनदिकुक्कुमकायं करोतीति ॥ १६५ ॥

मासदिसावसुरसवेअजळणसरिसेहि किमिरसोळ्ळेहि। बोळणिसाणह(चन्दण)क्रसंभिहिङ्गळुअभाएहि॥ १६६॥ पिट्टेह माळईकुसुम(वास)सुरभिसक्षं सवीअंसं। सेवेह गन्धमिमिणो ळहुई(क)अन्नसिणमाहप्वं॥ १६७॥

मासदिग्वसुरसवेदज्वलनसहशैः कृसिरसार्दैः । गोलनिशानखचन्दनकुसुम्माहिङ्गुलुकमागैः ॥ पिष्टैमीलतीकुसुमवाससुरमीकृतं सवीजांशम् । सेवध्वं गन्धमिमं लघूकृतकुङ्कुम(गन्ध?)माहात्म्यम् ॥

इमं भजध्वम् अधरीकृतसान्द्रकाश्मीरकप्रभावं वर्णसौरभसंवादादुत्कृतः कुङ्कुमतुल्यमित्यर्भः । केर्द्रव्यैः साधितम् । रसजलशुक्तिमलयपद्मकदरदानाः मंशैः । किंपरिमाणैः । मासादिसङ्ख्यासमानैः । तेन बोलस्य द्वादशांशा मास-तुर्याः, निशाया दश दिवतुरयाः (नखस्य वसुतुरया अष्टांशा)श्चतुर्थस्य (चन्दनस्य) षड् रसतुरुयाः कुसुम्भस्य चत्वारो वेदतुरुयाः हिन्नु छकस्य प्रयः अमितुल्याः इत्येवं परिमाणैर्भागैः । सर्वैः सद्द पिष्टैः पक्षैः कृमिरसेनारुक्तके-नार्द्रीकृतैः । कीदशं गन्धम् । सुमनःपुष्पाधिवाससुगन्धीकृतं तथा बीजस्य प्रकृतिभूतस्य कुङ्कुमस्यांशेनैकेन भागेन शोभितिमिति॥ १६६, १६७॥

क्रुटुकुसुम्भअमाळाणहणिबक्खे उरहिंगुळुनिसाहि । सरिसाहि कुणह गन्धं तुळिउन्भडकुङ्कमं सिसिरे ॥१६८॥

कुष्ठकुसुम्भकमालानखनिम्बनिर्यासिहङ्ख्विनशाभिः। सद्याभिः हुरुत गन्धं तुक्तितोद्भटकुङ्कुमं शिशिरे ॥ कररहचणघुसिणमुज्जळचारवणणअं। टंकणकळळोहणहचन्दणसाळिसमभाअं॥ १६९॥

भागाधीधतुलितरसदेवीनिशाहीवरमिश्रितं पञ्चगुणसन्मिलितकपिखकः मस्थिरनखेशुधूपि(तमिमं ! तं) गन्धमिमं कुरुत घनकुङ्कुमसमुज्ज्वल चारुवणी कम् इमं गन्धं सान्द्रारुणलेहितरमणीयच्छायं साधयत । कीदशम् । समानानि तुल्यांशानि सुवर्णपात्रकाजिटलागुरुकर्जमलयशालिजातकानि यस्मिख्यथा भागः स्यार्धीर्मेन प्रत्येकं दु भागेन दुलितैर्बोळस्प्रकारजनीबालकैः ॥ १६८, १६९॥

कच्चूरचेउगुणम्मीसं ॥ १७० ॥ वसुसमसामासहिअं माळइकअवासमिन्दुमअविद्धं। गिह्मम्मि कुणह गन्धं मेळिअमुहळाळिणिकुरुव्वं ॥१७१॥

शालिरसशुक्तिमालामलयसमं कललरचितम्। द्विगुणांशं पश्चगुणशैलसलिलं कच्चूरचतुर्गुणोन्मिश्रम् ॥ वसुसमक्यामासहितं मालतीकृतवासमिन्दुमद्विद्रम्। ग्रीष्मे कुरुत गन्धं मेलितमुखरालिनिकुरुम्बम् ॥

इमं गन्धं शीतलं निवाधकाले साध्यत । कीद्दशम् । उत्कृष्टामोवत्वा-वाकृष्टकृतकलकलमधु(क)रकुलम् । कीद्दल्मात्रम् । शालिजातकवोलन्यस्पृका-चन्दनानि तुल्यांशानि यस्मिस्तत्तथा । मांस्या सम्पादितौ द्विगुणांशौ यस्मि-स्तत्तथा । पञ्चगुणे प्रत्येकं भागपञ्चकपरिमाणे शालिपुष्पवालके यस्मि-स्तत्तथा । कल्लेन चतुर्गुणेन सिद्दतम् । तथा वसुसमया भागाष्टपरिमाणया हिलन्या युक्तम् । सुमनःपुष्पैर्दत्ताधिवासम् । तथा वेधमात्रया कर्पूरकम्त्रि-काभ्यां कृतवेधकमिति युगलकम् ॥ १७०, १७१॥

ओइसणिइइमळअविंसउणं सणाहआ दो माआ। कुङ्कमस्स मज्जाद्धुम्मीसिआ गिरितिहळाभाअआवि [॥ १७२॥

वाणाणळकअकसंघाआ गन्धेण ए। बहुळिस्मि माळाईसिसिबिद्धए(१)॥ १७३॥ बद्धर्षणिनिष्ठप्रमलयविंग्रतिगुणं समनाथौ द्वौ भागौ।

कुङ्कुमस्य मन्नाधौनिमश्रौ गिरित्रिफलाभागावि ॥

बाणानलसंख्यागन्धं रतिवल्लभाख्यं गन्धं सुमनःपुष्पकृताधिवासना समृगमदकपूरकृतवेधे चैव। द्रव्यमात्रा कथम्। परुपशिलातलनिवर्षस्य चन्द्रनस्य विंशतिगुणैभीगैः सिहतं, ह्रौ द्वावङ्गारुणस्य शालिजातकस्य भागार्धन संयुक्तौ तथा शिलापुष्पस्य सुगन्धत्रिफलायाश्चाप्यंशौ यथाक्रमं बाणैः पञ्चभिरनले स्निभिश्च भागैर्विहितचरणौ। पञ्च गिरेभागास्त्रयश्च त्रिफलाया इति॥ १७२,

समकप्परकोसदळबाळसमहुउणं सिसिरिअं विउणम्। णरेन्ददेवितुडिणहजळम् अहिसमाणग्रुसिणअं॥१७४। ग्रुसिणचडग्गुणसरळमीसिअमाळईकअजाइवासअं। मअकप्पर(अ)विद्यमइसुन्दरं विरएह वण्णअं॥१७५॥

समकर्प्रकोशदलवायसमष्टगुणं सिशिशिरं द्विगुणम् । नरेन्द्रदेवीतिटिनखजलमुद्धिसमानकुङ्कुमम् ॥ कुङ्कुमचतुर्गुणसरलिमिश्रितस्तनु(१)कृताजातिवासम् । मदकप्रविद्धमतिसुन्दरं विरचयत वर्णकम् ॥

या हराये होती है। १७४ व

इत्मत्यन्तरमणीयं वर्णकं विशेषनद्भव्यं विश्वत । क्रीदशस् । तुल्यांशानि महत्यजातिपत्रिकागुरूणि यस्मिस्तत्तथा कुक्कुमनासीरेण पश्चात् सुमनःपुष्पेर्द्वाः विवासं वेधमात्रया च कस्त्रिकाधनसाराभ्यां कृतवेधिमिति ॥ १७४,१७५ ॥

कअळेळारसळवंगणहककोळअकोसआ। ओइसणणिहरूमळअविंसवणुम्मीसिआ॥१७६॥ चुण्णिमणं सअभिअंकविरहअमणहरवेहअं जोग्गं पुरुर्द्दणा मेळिअमहअरणिवहअं॥१७७॥

फललैलारसलवङ्गनसकको कको द्याः । उद्धर्वणनिष्ट्रष्टमलयविद्यतिगुणा सोन्मिश्राः ॥ चूर्णिमिदं मदमृगाङ्कविरचितमनोहरवेधकस् । योग्यं पृथिवीपतीनां मेलितपधुकरनिवहस् ॥

इदमेवंविषं सुगन्धिवृर्णम् । कीहराम् । अतिसीरभादाक्कष्टअभरवृन्दमत् एव राज्ञासुचितम् । कीहरूमात्रम् । कच्चूरतुदिबोलसुमनः शुक्तिगोलकजाति -पत्रिकाः समांशाः । कीहरूयः शिलातलनिवर्षचन्दनस्यपूर्वभागापेक्षया विश्वत्या भागैः सिहताः । कीहरां चूर्णम् । कपूरकस्तूरिकाभ्यां सम्पादितः सुन्दरो वेधो यस्य तत् तथेति ॥ १७६,१७० ॥

विळ्ळकहत्थेकुळाण(मूळ)मेकस्स मसिणविणिहर्दं। चन्दणपाउम्मीसं कमधृविअवासिअं बहुसो ॥ १७८॥ ससिक(को१को)लकविद्धं गन्धाणिअसुळहमहु(अ)हक्खाअं। कुणह विळेवणमिमिणो ळहुइअहरिअन्दणामोसं॥१७९॥

बिल्वकिपत्थाङ्कोलानां मूलमेकस्य मसृणविनिष्ट्रस् । चन्दनपादोन्मिश्रं कमधूपितवासितं वहुग्रः ॥ शशिककोलकिवदं गन्धानीतस्रखरमधुकरोद्धातस् । कुरुत विलेपनिषदं लघूकुतहरिचन्दनामोदस् ॥

इमं समालम्मनं सम्पा(देश्वय)त । की दशम् । अधरीकृतप्रषृष्टमलयज-सौरमम् । अत एव सौरभात् पतदलिकुलम् । किंरूपम् । माल्रदिधित्थाक्कोलाना-मेकतमस्य सूक्ष्मपिष्टम् लम् । की दशम् । मलयस्य चतुर्भागेन सहितम् । तथो क्तानां क्रमधूपानामेकतमेन धूपितस्य । तथोत्कृष्टेः पुष्पिवहुवारकृतािधवासं पश्चात् कर्पूरको दकाभ्यां कृतवेधमिति ॥ १७८, १७९॥ सिर्आणवदाकसुरतकचन्दणपङ्गेहि चन्दण होह। चीसेकरुन्दळोक्षणभाअविअञ्चेण मिळिएहि ॥ १८०॥ सितनिम्बदारुसरतरुचन्दनपङ्गेश्व चन्दनं भवति। विश्वत्येकरुद्रलोचनभागविकस्पेन मिलितैः॥

चन्दनमेतैर्भवति । कैः । श्वेतिपचुमन्दकाष्ठेन तथा देवदारुणा तथा मक्रयजकर्दमेन । एतैः कींहशैः । यथासङ्ख्यीर्षिशत्या तथेकेन तथा रुद्रकोचनै- ब्रिशिरित्येवमंशकल्पनमाश्चितिरिति ॥ १८०॥

कच्च्रसुराजळकळळकङ्कातिष्णो कळम्बतरुपङ्को ॥ होइ गुळसिप्पियक्को विळेवणं वासिओ विहिणा ॥ १८४॥

> कञ्जूरं धुराजलकललक हुनिगुणः कदम्बत हपङ्कः। भवति गुलगुक्तिपको विलेपनं वासितो विधिना।।

समालम्भनिमं भवति । कदम्बबृक्षस्य निष्ठष्टस्य सम्बन्धी कर्दमः मलय-धुगन्धमुराबालमांसीप्रियङ्कभ्यः समांशाभ्यः त्रिगुणस्तथा गुलनसाभ्यां पकः प्रागु(ह १ कः)युक्त्या भूपदानेन परिशोषितः पश्चात् पूर्वोक्तविधानेन दत्तपुष्पा-धिवास इति ॥ १८१ ॥

मिल्रिणविणिहहकङ्कअपङ्गो दसभाअचन्दणुम्मीसो । चण्णेण परिमळेण अ सुन्दरम(णश्ळअ)च्छविं बहइ॥ १८२॥

मसुणविनिघृष्टकङ्कतपङ्को द(ल १ श)भागचन्दनोन्मिश्रः। वर्णेन परिमल्जेन च सुन्दरम(णि १ लय)च्छवि वहति॥

कद्भतस्याशोकस्य निघृष्टस्य (शत ?)सम्बन्धी कर्दमः सुभगस्य चन्दनस्य वर्णसौरभाभ्यां शोमां धारयति । कीदशः सन् । दशभागेन दशमेनांशेन मल-यस्य सहित इति ॥ १८२ ॥

कच्च्रसिवादाणवक्कहोहि समेहि मळअपडिस्वं। गन्धं कणिआरपस्अतअरक्कहोहि वा कुणह॥ १८३॥

कच्चूरशिवादानवकुष्टैः समैः (तथा १) मलयप्रतिरूपम्। गन्धं कर्णिकारपस्नत्गरकुष्टैवी कुरुत ॥ चन्द्रनमित्रत्यं गन्धं सम्पादयत । कैः कज्जलहरीतकीप्ररावाच्येः समां-शैः। अथवा कर्णिकारस्यारग्वधस्य पुण्येस्तथा कुटिले(न कुष्ठे)नैतेः समांश्रीरिति ॥ १८३॥

विमळजळमसिणवहिअपरिणअमाळूरखप्पहण्डो । बन्द्णपाउम्मीसो चन्द्रणकर्राणं समुडवहइ ॥ १८४॥ क्लान्यसम्मणवर्तित्परिणत्माळरकप्रोत्पद्धः।

विमलजलमसुणवर्तितपरिणतमाल्रकपरोत्पङ्कः। चन्दनपादोन्मिश्रश्रन्दनकर्राणं स(मु)द्वहति ॥

निर्मेलजलेन सूक्ष्मिपष्टस्य पकस्य बिल्वकपाटस्य सम्बन्धी कर्दमी मल-यजसादृश्यं धारयति । कीदृशः । मलयजस्य चतुर्थेनांशेन संयुक्त इति ॥ १८४॥

मळउडभवक च्चूरकारिसळिळेहि सरिसभाएहि। सेअसिवाकि वअकहिअ(णिस्व) छळळीहि विडणाह [॥ १८५॥

मिसिभाष्ट्र(द्ध)म्मीसाइ मिसणपिट्टाहि कुणह हेमन्ते। गन्धं तुळिआगरगुरुअगोरवं तुहिणपडिपकं॥ १८६॥

मलयोद्भवदलकच्च्रकिरसालिकैः सहश्रभागैः। श्वेतिश्वाकाश्चिककथितिनि(म्ब)च्छल्लया द्विगुणया ॥ मिसिभागार्धिमिश्रया (मस्य?)पसृणिष्टया कुरुत हेमन्ते। गन्धं तुलितागरु…गौरवं तुहिनप्रतिपक्षम् ॥

गन्धिममं शीतकाले कुरुत । कीदृशम् । स्पर्धितलघुसौगन्ध्यपरिणामं तथा (शन्म ? तुहि)नस्य प्रतियोगिनम् । केन द्रव्येण । चन्दनसिष्ठककलं पच्य(?)केसरेवी सहितेः समांशैः । तथा शुक्रहरीतकीसहितेन करलकेन काथयुक्त्या कथितया पिचुमन्दत्वचा भागद्वयपरिमाणया तथा शतपुष्पया भागार्धेन सहितया सूक्ष्मसञ्चूणितयेति युगलकम् ॥ १८५, १८६॥

कच्च्रवारिचन्दणचळचिहुरसमं कुणह हेमन्ते। बहुपाअद्धसणाहं ळहुइअळहुपरिमळं गन्धं ॥ १८७॥ कच्च्रवारिचन्दनचलचिहुरसमं कुरुत हेमन्ते। बधुपादार्धसनायं लघूकृतलघुपरिमलं गन्धम् ॥ एवमपि हेमन्त एव निर्जितागुरुसौरमगन्त्रं साध्यत । कीदशम् । करुयनानेक(१)मलयसिल्लकवालकानि समांशानि यसिस्तत् तथा । वच्चाः स्प्रकायाः पादार्धेनाष्टांशेन सहितमिति ॥ १८७॥

रोहिअकुसुम्मीसारणाळतुळसीदळेहि सिद्धा(र्थीह)। गन्धदळा होन्ति सुसोसिआहसिरमिरमूळाई॥ १८८॥

रोहितश्रुसुमोन्मिश्रितारनालतुलसीदलैः (सिद्धानि)।

सिद्धानि वक्ष्यमाणानां गन्धानां दक्षभ्तानि भवन्ति । कीद्दशानि । रेहितस्य कुक्कुमस्य पुष्पेः सिद्दतं यत् काश्चिकं तिस्तित्वलसीद्धेः पु गन्धेः सुरतपत्रैः सद्द क्वाथयुक्त्या सम्पादितानि तत उद्धृतशोधीकृतच् णीनि ॥ १८८ ॥

सुकि दिणकहत्थयक्कळतण्डुळओ पश्चयक्कळो कितिओ। कह चुण्णो गुच्छासु वहु सुभाणा बोळसं विळिओ॥१८९॥ सिक्को विद्वो पि पुणो(पुणो) वि णाणा अधूहओ बहुसो। कापित्थ जोअजोग्गो जोअइ कश्चमळ्ळ आवासो

सुकठिनकपित्थवलकळ(तण्डुळक)ः पश्चवलकलः वनथितः। कृतचूर्णो ग्रच्छासवमालवेळसंवितः(?) ॥

स्वितः पिष्टोऽपि पुनः पुनरपि नाराचधूपितो बहुतः। कापित्थयोगयोग्यो जायते कृतमिक्षकावासः॥

पक्वत्वात् सुकर्कशस्य किपत्थस्य वहकछैरन्तर्बिः सतण्डुङः बीज-समृद्धः किपत्थिनिर्गन्ध्य(?)वर्णगन्धयोगोदितो भवति । कीदृशः सन् । पञ्चिमः किपित्थामजन्बीर्ग्बीजपूर्विल्वानां सम्बान्धनीभिस्त्विग्मः क्याथयुक्त्या जलेन किथितः, तत उद्घृत्य सूक्ष्मिपष्टः स पूर्वोक्तध्यनयुक्त्या नाराचध्येन चन्दनादि योगन्यबद्धितेन धूपितः पश्चान्मिहिकापुष्पः कृताधिवास इति । युगलकम् ॥ १८९,१९०॥ अरणिच्छाळिळकुचन्दणकाळेअअमोअआण एककक्कं। जाइ विळेबणजोग्गं कअ परिअम्मं विहाणेण ॥ १९१॥

(अरणिच्छिळिकुचन्दनकालेयकपबकानामेकैकम्। जायते विकेपनयोग्यं कृतपरिकर्मा विधानेन ॥)

अरिणच्छिष्ठी कुचन्दनं रक्तचन्दनं तथा पद्मकं कालेयकं पीतसारमेतेषा-मन्यतमं (चन्द ?) पूर्वोक्त (कृति ?)संस्कारक्रमेण सम्पादितपरिकरं सत् समा-रूम्भनोचितं चन्दनादिरूपं सम्पष्टत इति ॥ १९१॥

कापित्थी घणचन्दणसुणाळकरिकामिणीहि सरिसाहि। तुडिसाळिसेअपाएहिमेळिआ होइ सुसुगन्धा ॥ १९२॥

कापित्थी घनचन्दनमृणालकरिकामिनीभिः सद्योभिः। तुटिगालिगैलपादोन्मेलिता भवति सुसुगन्धिः।।

कापित्थी उक्तकमेण शोधितकपित्थचूर्ण सा सुष्ठु श्रीकामदा भवति । कीदशी । एतेर्मिश्रिता । कैः । सुस्तामलयोशीरनागकेसर्पियङ्गुन्निस्तुल्यां-शाभिः । तथैवेलाशालिजातकशिलापुष्पाणां (चतुर्थेन !) चतुर्थेनांशेन सं-युक्तकश्यामा शालिजातकश्यामार्घभागेनोद्दामसौरभाः (!) दशगुणेः शोधितकपि-त्थचूर्णमेतेर्मिश्रिता इति । गन्धविधिः पश्चात् कस्तूरिकाकपूराभ्यां वैधमात्रया कृतवेध इति ॥ १९२ ॥

सारिष्ठरासेळरसेहि सरदिसातिहिमिअंकसरिसेहि। गुणिमणिणहाइधूएहि केअईदोसिओ द्प्या ॥ १९६॥

शालिग्रराशैल(र)सैः शरदि(क्)तिथिमृगाङ्कसद्यैः।
गुणिमणिनखादिधूपैः केतकीवासितो दर्पः॥

प्तैर्द्रव्यैर्द्यः कस्तूरिका सम्पद्यते । कैः । शालिजातकसुगन्धमुराशालिपुष्पबोलैर्यथाक्रमं शरादिसदृशेः । तेन शरैः पश्चिभर्भागैः शालिजातकं दिग्मिदेशिभर्मुरा तिथिमिः पञ्चदशिमः शैलेयं सृगाङ्केनैकेन बोलिमत्येवंविधांशैः ।
कीदृशैः । गन्धसर्जरस्यादिभिः, पूर्वोक्तेर्भूपद्रव्येर्भूपो धूपनं येषां तैः ।
कीदृशो दर्पः । केतकीपुष्पेः कृताधिवासः उक्तमागक्रमेणतानि द्रव्याणि मिश्रितानि धूपितानि केतक्यधिवासितानि सन्ति कस्तूरिकातुल्यामोदानि भवन्तीति
॥ १९३॥

मअद्प्पमिअंकाउ(क)कईहि विउणीकएहिविडाए। हिंगुळुअमळअभाएहि गअणचन्द्प्पहाणेहि॥ १९४॥ पसुपइजळेण पिट्टा पिका ळुंगाइअस्मि (पडि?पुड) [विहिणा।

के अइपस् अवासेण मणहरा होइ मअणाही ॥ १९५ ॥ धृगद्पेमृगाङ्कागुरुकिपिभिद्विंगुणीकृतैवाज्या । हिङ्गुछकमलयभागाभ्यां गगनचन्द्रप्रमाणाभ्याम् ॥ पशुपतिजलेन पिष्टा पक्त्वा लंगादिके (प१पु)टिविधिना । केतकीपस्तवासे मनोहरा भवति मृगनाभिः ॥ पूर्वोक्तपुरुपाकेन विधिना लङ्कादिके मातुलङ्कादौ आदिमहणान्नारङ्गवी-

ज्योः पूर्ववत् पक्ता । केईव्यैः । (कस्तूरिकाकपूरिसिछकैः ?) कस्तूरिकाकपूरिलो-हिसछकैः परिपाट्या उत्तरोत्तरेण द्विगुणीकृतैः तथा दरचन्दनयोः प्रत्येकेनैकेन भागेन गगनचन्द्रभागाभ्यां युक्तेनेति ॥ कस्तूरिकाकृतिः ॥ १९४, १९५ ॥ आसवजोएण विणा ण होन्ति गन्धा विअदृजणदङ्आ । आसवपरिअम्मिमणं संपङ् भणिमो समासेण ॥ १९६॥

आसव(प्र?)योगेन विना न भवन्ति गन्धा विद्य्धजनद्यिताः । आसवपरिकर्मेदं सम्प्रति भणामः समासेन ॥

प्रस्तुतानामासवानामुक्तगन्यसंस्कारवद्वद्यकरणीयत्वप्रतिपादनार्था सृष्टा गाथेति ॥ १९६ ॥

कुट्टसरोरुहकेसरविळ्ळज्जुणकुसुमचुण्णकअगव्भं। महुसहि(य१)आ सुरहिजळं ज(ळ१ उ)सारिअसारि-[आवत्ती ॥ १९७ ॥

अअणा(भं १ हं) गोद्दिअमिणमो इंसेण उणद्ळाणं वि । कुणइ मअद्प्पगन्धं किं पुण (ज १ जु)त्ती विसेसाण ि १९८॥

> कुष्टुमरोरुहकेसरविल्वार्जनकुसुमचूर्णकृतगर्भम् । मधुसहितं सुरभिजलं जनुसारिकसारिकापात्रम् ॥ अय(न १ नार्ध)गोष्टस्थितमेतत् स्पर्शेन तृणजलानामपि । करोति मृगदर्पगन्धं किं (प १ पुन)र्धुक्तिर्विशेषाणाम् ॥

इदं द्रव्यं कस्तूरिकामोदं स्पर्शेन निर्वर्तयति। कस्य। त्रिगुणमात्राणामपि(?)। कि पुनरुक्तादीनां योगान्तराणाम्। कीदृशम्। मासत्रयमात्रं गोष्ठस्थितं गोनि-वासस्थानस्थितम्। किं तद्रूष्यमधं करोति(!)। कीदृशम्। वाष्यपद्मिकञ्ज-रुकमाल्यककुमपुष्पाणां चूर्णेन कृतगर्भम्। गर्भे तानि विन्यस्येत्यर्थः। अन्य कि कीदृशम्। मधुसिहतशर्करागोम् त्रेण च वर्तते तथाविधम्। कृपाधारे कृतगर्भे जतुना द्राविते(न) विलिप्तं यद् भाजनं तस्मिन्। अत्र मात्रा — कृष्ठादीनि चत्वारि सगांशानि। चत्वारि यावत्परिमाणानि ततोऽष्टगुणं मधु। मधुसमं च गोम्त्रम्। कृष्ठादीनां च सर्वेषां तुल्या शर्करेति समं जतुलिप्तमृद्धाण्डावस्थितं मासत्रयमात्रात् कस्तूरिकासौर(म)जनकं सर्वं सम्पद्यते। सर्वासवानामनुक्त-विशेषाणामयमेव मात्राक्रम इति युगलकम्॥ १९७. १९८॥

(म१प)ळळ(व)किडअन्धारिसमभाअमीसिओ पिक्कओ। फेअइणवपस्अदळखण्डआणिंबगुणिभित्तिओ ॥ १९९॥ सौभञ्जणअसळ्ळिदणुआहिवसळिळपाडाविळिसओ। णिम्मळभाअणिम्म सत्ताहिम्मो (वणो१घण्णो)अरिह-[अश्रो॥ २००॥

अइपसरन्तामोओ कुसुमरसी हंसएण गन्धा(ण)। फुणइ विणिज्जिअद्प्पपरिम(ळम्म१ळं ब)हुमअं वि-[अड्डाण॥ २०१॥

पछ्रवक्षथि(ता ? त) वारिसमभागविमिश्रितः पकः ।
केतकीनवप्रखतद्छं खण्डविमिश्रितं विहितम् ॥
सौभज्जनकसिललद्गुजाधिपसिललपाडाविलिप्तः ॥
निर्मलभाज(न ? ने) सप्ताहमयं धान्योदरिश्यतः ॥
अतिप्रसरामोद(ः) कुसुमरसकेन गन्धानाम् ॥
करो(ति) विनिर्जितद्रपपिरमलकं वहुमतं विद्ग्धानाम् ॥
अयमतिशयप्रसर्पसौगन्ध्यकुसुमरसो माक्षिकयुक्तानां मात्रेणाभिभूतमृगमदामोदं सौरभं सम्पादयत्यत एव सुजङ्गलोकविष्ठभः । कीदृशः सन् । कुसुमरस्(ः) पूर्वोक्तैः पञ्चिमः पछ्यैः काथयुक्त्या काथितं यज्जलं तत्समेन भागेन सिहतस्तथा विप(कं ? कः) ततः केतकीप्रस्त्यअपुष्पेः सम्मिलितः सकलैर्मिश्रितः स
निर्मेले भाण्डे विनिक्षिप्तः । कीदृशः सन् । शिमुमूलरसेन तथा सुगन्धमुरावालकमासीभिः पिष्टाभिविलिप्तः । भाण्डस्य विलेपनात् रसो विलिप्त इत्युपचारादुक्तम् ।

रानः सप्तरात्रं धान्यराश्यन्ते स्थितः । अयमस्य मध्यासयस्य साधनविधिः — पक्ते पछ्नकाथितेन जलेन सह तुल्यं माक्षिकं पक्त्वा माक्षिकशेषं गृहीत्वा केतकीपुष्पपछ्वत्वण्डविमिश्रितं शिमुम्लरसिपधामिर्मुरावालकमांसीमिर्विलिप्ते भाण्डे निक्षिष्य सप्तरात्रं धान्यमध्ये स्थापनीयमिति युगलकम् ॥१९९–२०१॥

भाओं भाओं सुरतस्गुळाण सोळह सिग्गुसळिळस्स। रविपिकं तिहळाविद्यमासवं कुणह सुसुअन्धं ॥ २०२॥

भागो भागः सुरतरुगुलयोः पोडश शिशुसलिलस्य । रविपकं त्रिफलाविद्रमासवं कुरुत सुसुगन्धि ॥

इदमासवं सुष्ठु खामोदं साध्यत । सुगन्धत्रिफ(लायाः ? लया) कृतवेधम् । कीद्दमूषम् । देवदारुगुलयोः समांशं सौमञ्जनम् लरसस्य वोडशमागा इत्येतिनम-श्रीकृत्य पक्षमात्रं सूर्यातपेन कथितमिति ॥ २०२ ॥

समहिङ्गतुदितमाळतअतअरुप्पळचुण्णओ।

11 803 11

... 11 208 11

समिहिजुतिदितमालत्वक्तगरोत्पलचूर्णः । निर्मलगुळिमिश्रिशियुमूलरसे विहितः ॥ मिछतशुभमछकञ्चूर्णितयवसंयुक्तः । जायते क्षणमात्रकेणासवः सुसुगन्धिः ॥

आसवानां विविधा सिद्धिः कलान्तराभिवानीयत (?) । तत्रायमासनः क्षणमात्रकेण सद्य एव सम्बद्धते । तुल्यांशानां दरलेखागन्धपत्राणां कुटिलकुष्ठानां चूर्णः । कीहशः । शोधितेन गुलेन सिहते सौभञ्जनमूलनिष्यन्दे निश्चिष्ठः ततो निर्मले मृत्यात्रे मृदितः ततो यवचूर्णस्तोकेन मिश्रितः । अत्र मात्रा पूर्ववद्, यवचूर्णं तु गुलतुल्यमिति ॥ २०३, २०४ ॥

समतुळिअसुरारिवारिमळउब्भवमज्जारआ।

समतुलितपुरारिवारिमलयोद्धवमार्जारकाः । कुरुकङ्कविसिल्लितेलिमिश्रिताः कृतचूर्णाः ॥ जातिफलाएमभागवोधिता निक्षिप्ताः । सगुले शियुरसे सद्य एवासवनिदीवकाः ॥

एते तात्कालिकस्यासवस्य सम्पादकाः । के ते।समां(शो श्रा) गन्ध-मुरावालकचन्दनपृतिकेशाः लोहारूणमांसीसिल्लकैः समांशेः सहिताः सन्तः पिष्टा मालतीफलस्याष्टमेनांशेन जनितामोदाः सन्तः साधितगुलसहिते सौ-मञ्जनमूलनिष्यन्दे न्यस्ताः । मात्रा पूर्ववदिति ॥ २०५, २०६ ॥

समतुळिअसाळपळळवसुरगुरुमच्छण्डिआहि समहृहि । धूइओ गन्धासवभाअणाण भणिओ विअड्डेहि ॥ २०७॥

समतुलितसालसङ्घकीसुरगुरुमत्स्याण्डिकाभिः समधुभिः । भूपो गन्धासवभाजनानां भणितो विदग्धैः ॥

अयं धूपः उक्तानां गन्धासवानां यानि सावनभाण्डानि तेषामधिवास-नाय व्युत्पन्नेराभिहितः । कैर्द्रव्येः । तुल्यपरिमाणाभिः सर्जरसकुन्देन्दुकीदेवदारु-ष्ट्यशकराभिमीक्षिकेण भाविताभिरिति ॥ २०७॥

तह वासो कमवाद्विअकक्कोळ(अ)मिरिअमाळइफळेहि। णिदिद्वे ताणश्चिअ मअइब्भअमाअसहिएहि॥ २०८॥

तथा वासः क्रमवर्धितकक्कोलकमरिचमालतीफलैः। निर्दिष्टस्तेषामेत्र मृगलाञ्छनपादसहितैः॥

तेषामेवोक्तानां भाण्डानामयमधिवासविशेष उक्तः । केर्द्रव्यैः । उत्तरोत्त-रैकांशातिरिक्तैः कोलतीक्ष्णजातीफलैः । कीद्दशैः । कपूरस्य पूर्वद्रव्याणामेकतमै-श्रवुर्थेनांशेन सहितेरिति ॥ २०८॥

## आसवविधिः।

अद्धन्तिणम्मळिकअखण्डिअपरिभुञ्जिओ विह्रण्णेण । पुणोपवण्णेहि अएणिमओइअ (१) ॥ २०९ ॥ एवं विह परिअस्स च सचिअब्भन्तमासळामत्ते होइ अरेडोक्सिअचारकप्परविधिओ (१) ॥ २१०॥ अत्यन्तनिर्मलीकृतखण्डितपरिवर्जिते विधानेन । उष्ण एव सिद्धार्थतेलदत्ताभ्यक्तनिवापितः ॥ कर्पूरतैलसिक्तः .... ।

असारफळकोळळवळीचूणें पिष्पळीचूणोनिमिश्रितेमीविते भूजीविनिबद्धसितवस्रवाहवाळतः सप्ताहं धान्यराशिविनिक्षिप्तः घनसारसहितः पुनरिष धान्योदरेऽपि निहित इत्येवंविधपरिकर्मवशिवजृम्भमाणं मांसळामोदं भवत्यन् रहकः चारुकपूर्पतिस्तपः । कपूर्पकृतिरियम् । अनळहको द्रव्यविशेषो निष्पर्याय एव कपूरः सम्पद्यते । कीहशः सन्। प्रथमं तावदितशयन शोधितः ततो दळशः कृतः ततः कपूरादौ दाहसङ्गरक्षरूपेण विधिना ताहितः, ततो सोऽस्मै वसर्पतैळमनागत्यन्तसिन्नधाविप (१) तु शीतळीकृतस्ततः कपूर्तेळेनाद्दी-कृतस्ततस्त्वचा जातीफळतकोळळताकस्तूरिकापिष्पळीनां समाशानां चूणेरव-चूणितः सन् भूर्जपुटके निधाय प्रथितस्तेषिर शुक्कवस्रेण निर्विदरं कृत्वा वेष्टितः सन् सप्ताहोरात्रं धान्यराशौ स्थापितस्ततस्त्तमान्निकृष्य स्वापक्षया कपूरस्य चतुर्थेनाशेन युक्तः सन् पुनरिप पूर्वयुक्त्येव धान्यान्तरे सप्ताहमेवं स्थापित इत्थं यथोक्तेन परिकर्मणा संस्कारविधिना प्रसरत्सान्द्रसौरभः उक्तो द्वव्यविशेष एव श्रेष्ठकपूरतामापद्यत इति। चतुर्भिः कुळकम्(१)॥२०९,२१०॥

पनसाळिअणिचळ्ळीकअचुण्णिए ळहुन्द्मकुडेओ। फनकोळअ(मळ?)मळअससिकरिसचुण्ण(सन्तेजोतो-[१संजो)इओ वहळो॥ २११॥

णिग्गन्धविमळकप्पाइताइमसिणचत्तो अष्टिबद्धाओ । ससिरूअरइअसण्डो ससिविद्धो होइ कप्पूरो ॥ २१२॥

प्रक्षालितिनश्रलीकृतचूर्णिते लघुशियुकन्दरसङ्ख्डवः । ककोलपेल्यशिकर्प(चूर्ण)संयोजितो बहलः ॥ निर्गन्धविलसह्द्रपादिमस्णपात्रोदरे परिधानः । शशिक्षपजितवेणुः (?) (श)शिविद्धो भवति कर्पूरः ॥

एष कर्प्रः सम्पद्यते कोद्रवविशेषः सुधीतस्तस्यापि सितत्वचस्ततः क्षुण्णस्वरूप .... सौभञ्जनमूलस्य यो निष्यन्दस्तस्य पठाष्टकपरिमाणो

नागः । कीदराः । कोलचूर्णस्य प्रकुश्चेन तथा कर्पूर् .... गालित्रहेन मिश्रितः मन्दरीकृतः ततो निरुद्धद्रव्यान्तरगन्धरहितस्य सुप्रक्षालितस्य राज-तादेः .... नर्णाश्मनप्रायस्य सुद्रहक्षणस्याभ्यन्तरे परिधानः कठिनीभूतः सन् कर्पूरपलाशाकाराणि निर्मितानि शकलानि यस्य तादृशः कृतः पश्चादकः त्रि(मक)पूरिण कृतवेध इति । तिलकम् (१)॥ २११,३१२ ॥ ववगअकोसच्छळ्ळिअविअउरपक्सविणिहिअविपक्को ।

बाराइ तिण्णि साळे द(इओ? सभा) उम्मीसओ चन्दो ॥

व्यपगतकोशोद्धतितवीजपूरमध्यनिहितपकः। वारांस्त्रीन् सालो दशभागोनिमश्रितश्रनदः॥

सालसर्जरस एव कर्पूरो भवति । कीटशः सन् । अपनीतान्तर्वर्तिके बीबादौ ततः परिवर्तितत्वचो मातुलुङ्गस्य गर्भे पूर्वोक्तयुक्त्या नवे नवे मातुलुङ्ग वर्तेत यं (१) कृतपाकः सन् ततो निष्कृष्याकृत्रिमकर्पूरचूर्णस्य दशमेनांशेन चूर्णेन युक्त्या मिश्रित इति । कर्पूरकृतिः ॥ २१३ ॥

,...... ग्गिकढन्तुज्जळळक्खारससेइओ सुपरिहाणो । पत्तगरत्तचन्दणमञ्जिद्वाखइरसिग्गुहि ॥ २१४॥ पिक्कमद्वथोअसरिसवतिळ्ळकरेहि मळिअविक्खिरओ। पर्जळघोअविमळो णिष्पीळिअ...णिबिख्लो॥ २१५॥ कुदूमजळघुसिणासवजिणिउन्भववण्णमासळामोओ। पअइत्थ थोअकेसर(सर?)संविळिओ धूइओ कमसो ॥ २१६॥ इअ कुमरिकुमुमकेसरणिवहो दसभाअ(विअ१)कअवेहो। ळहुइअघणद्यसिणइणो करेइ विविहं विहदूाण ॥ २१७॥

... ... उज्वललाक्षारसस्वेदितः सुपरिधानः । पत्रक्रकचन्दनमञ्जिष्ठाखदिरशिश्रुभिः ॥ पक्रमधुस्तोक (सर्वपतैल) कराभ्यां मलित विकीणः। प्रचरजलधौतिवमलो निष्पीडितरल(१)निश्चिप्तः ॥ कुङ्कमजळकुर्कुमासवजिनतोद्घटवर्णमांसलामोदः। प्रकृतिस्थः स्तोककेसरविलतो (भूपितः) क्रमशः ॥ इ(ति) कुमारी(कुसुम)केसरनिवहो दशभागकतवेधः। (लघू)कृतकुङ्कमकेसरगुणः करोति विविधविदग्धानाम्॥

इत्यनेन क्रमेण फलकुमारीपुष्पिकञ्जलकानां सम्होऽधरीकृतसान्द्र-कुङ्कुमस्वभावः ब्युत्पन्नानां धनसम्पत्तिं करोति । कथम् । प्रथ(मं ताव)दनु-त्कटानलेन कथितो यो लोहितदी(प्ति)निष्यन्दस्तस्मिन् स्वेदस्तत उद्धृत्य सुष्ठु शोधितस्ततः पहरागो .... त्र वहीरक्तसारसोमञ्जनैः समांशैः पक्षेन माक्षिकेण ... पया स्वल्पेन सिद्धार्थतैलेनाम्यक्ताभ्यां मृदितः सन् .... बहुसलिलप्रक्षालितो निर्मलः सन् निष्पीहितस्ततः पूर्ववत् .... रवकीणैः काइमीररञ्जितेन च जलेन तथा वक्ष्यमाणेन कुङ्कुमासवेनो-त्पादितच्छायः सान्द्रकुङ्कुमेन स्वापेक्षसमांशपरिमाणेन सम्पादितः संस्कारः । अत्र मात्रा — पत्तङ्गादीनां (फ १प )लं माक्षिके चत्वारि पलानि चतुर्मागैस्तैलस्य माक्षिकतैलाभ्यां चतुर्गुणं तेलकुमारिकेसरेभ्यो दशमांशं कुङ्कुमस्य । चतुर्मिः कुलकम् ॥ २१४-२१७॥

तदेवश्विअ परिकम्मञ्जवगोद्धमकळमसंविधण्णाण।
एकस्स धुसिणकरणअंकुर्राण(रअ?अर)स्स इच्छाए॥२१८॥
तदेव परिकर्ष यवगोधूमशालिशिम्बधान्यानाम्।
एकस्य कुङ्कुमकरणेनाङ्करानिकरस्येच्छया ॥

यवादीनां सम्बन्धिनः स्क्ष्मप्रथमाङ्कुरसम्हस्यैकतमस्य स्वामिप्रायेण काश्मीरकत्वापादने पूर्वगाथोक्तमेवं विधानं कार्यम् । यवादीनामङ्कुरनिकरः पूर्वोक्तेन परिकर्मणा कुङ्कुमो भवतीत्यर्थः ॥ २१८॥

बहुसो सच्छिमळमत्युधुअणविहिविगअगन्धवण्णाइं । सुक्खाइ खइरसेहाळिआजळजणिअराआइं ॥ २१९ ॥ पुटविहिणा परि(ण)अविळ्ळमज्झसित्थाइ...॥ पाबन्ति सुब्भवअकेसराइ णवकुङ्कमच्छाअं ॥ २२० ॥ बहुशः स्वृच्छाम्लमस्तुधावनविधि(ना ?)विगतगन्धवर्णानि । (शु)ष्काणि खदिरशेफालिका(काथित ?) ज(लेन जनिनि ?

पुटाविधिना परिणतिविल्वमध्यसिद्धानि कु ....। भवन्ति कुसुम्भकेसराणि नवकुङ्कमच्छायम् ॥

अहिण(अ१)अगहिउउझळदीहकेसरं सत्युव्वअणसंसिद्धं। वत्थणिअत्थं जळवाहिणिविहिअं रअणिपरिविसअं॥२२१॥ गुळ(जळ)सिद्धं बहुसो दद्द्यसिप्पिध्विअविसुद्धं। कुङ्कुमछव्भाअजळेण भाविअं सत्तवाराओ॥ २२२॥ (अ१सु)घडन्तवण्णपरिमळकेसरसङ्घाण(विअं१वीअ)संव-

होइ कुमुम्भिचअ तुळिअकुङ्कुमं जणि(अ)बहुविहवं

अभिनवगृहीतोज्ज्वलदीर्घकेसरं वस्त्रधावनसंसिद्धम् । व(स्तं ? स्त्र)विवद्धं जलवाहिनीविनिहितं रजनिपर्धुपितम् ॥ गुळजलिसद्धं बहुशो ददाके (१) शुक्तिधूपनविश्चद्धम् । कुङ्कुमपड्भागजलेन भावितं सप्तवारान् ॥ सुघटमानवर्णपरिमलकेसरसंस्थानवीजसंवलितम् । भवति कुसुम्भमेव तुलितकुङ्कुमं जनितवहुविभवम् ॥

कुसुम्भिकञ्चलकमेव स्पर्धितकाश्मीरमत एवोत्पादितम्रिधनसमृद्धिः सम्पद्यते । कीदृशम् । प्रथमं तावत् प्रत्यप्राणि गृहीतानि लोहित(पि? पी)तानि किञ्चलकानि यस्य तादृशम् । .... ण्डप्रक्षालनेनापनीतस्वगन्धवणस्वात् सं(सि)द्धं ततः कर्पटान्तरग्रथितं वहति जले विक्षि .... मिश्रेण जलेन स्विन्ने ततः पूर्वो क्लोकमेण काश्मीरके वर्णविशेषत्वेन दत्तेषनखेन (१) दत्त- पृत्रं सिवधानं पश्चादकृत्रिमेण कुङ्कुमेन खापक्षया पड्भागांशपरिमाणेन रिञ्जतं यज्जलं तेन पुनःपुनरार्द्रीकरणविधिना सप्तकृत्वो दत्तभावनं ततः सुष्ठु सम्पन्नकान्त्यामोदानि किञ्चलकरूपाणि तादृशेन कृत्रिमेण बीजभूतेन दशमांशपरिमाणेन मिश्रितमिति त्रिभिः कुलकम् ॥ २२१ – २२३ ॥

घणसवरमुणाळवारिसेळेअअसञ्ज्ञत्तए कअसेसं। सळिळम्मि सोसिअ .... .... .... ॥ २२४॥ छक्खारस(सो?से)अएहि जणिअमणोहरवण्णअं ....। कुङ्कुममिणमो करेह ळडहविळासिणिजोग्गअं॥ २२५॥

घनशवरमृणालवारिशैलेयकसंयुक्तं कृतस्वेदम् । सिलेले शोपितं सकुसुम्भम् .... ।। लाक्षारस(मेतै ? सेकै)र्जनितमनोहरवर्णंकम् । कुङ्कुमिदं कुरुत लटहविलासिनीयोग्यम् ॥

श्रेष्ठं कुसुम्भमेवं सुन्दरलीलावतीसमुचितं काश्मीरकं सम्पाद्यत । की-दशं सत् । पूर्वं मुसालोशोशीरजलशिलापुष्पैः सिहते जले स्विन्नं ततः परिवा-पितं ततोऽलक्तकनिष्यन्दस्य सेकैस्त्पिदितहृद्यच्छायमिति ॥ २२४,२२५ ॥ छाआसोसिअमक्कोळकेसरं कुसुमसारदळमळिअं । किंसुअरसकक्कविअं विक्खित्तं वेणुद्ळअमिम ॥ २२६ ॥ कुसवङ्कवेदिअं विगअधूमवणछाणजळणकअसेअं । सुक्खं (गोमअ)सळिळेण भाविअं कुङ्कमं होइ ॥ २२७ ॥

> छायाशोषितमङ्कोलकेसरं कुसुमसारदलमिलतम्। किंशुकरसाद्रीकृतं प्रक्षिप्तं वेणुदलके ॥ कुशपङ्कवेष्टितं विगतधूमवनश्चष्कगोमयज्वलनकृतस्वेदम्। शुष्कं गोमयसलिलेन भावितं कुङ्कुमं भवति॥

इरिपुष्पिकिञ्जलकमेव काश्मीरं सम्पद्यते । कीहरां सत् । प्रथममनातेप देशे शोषितं, ततो माक्षिकेण मनाङ्मृदितं, ततः पलाशपुष्परसेन सिक्तं ततो वंशनाभ्यन्त(रे) न्य(स्त? स्तं, त)तस्तां वंशनालीं कुशैर्दर्भेः समन्ततो वेष्ट-यित्वा निलनीकर्दमेन चोपिर लिप्तं, शुष्कारण्यगोमयकृतविधूमकरीषामो स्विन्नं ततः परिधानं सद् अकृत्रिमकुङ्कुमिमश्रेण जलेन कृतमावनमिति युगलकम् ॥ ३२६, २२७॥

पुणकत्तवत्थंवुअणविअणविगळिअवण्णामोअं। कढण्डजळखहरसारसेहाळिआरसरत्तअं सिद्धं॥ २२८॥ विल्लाइअस्सि पुड .... .... विहिणाअकुसुस्यअं। कुङ्कुमद्समाअस्विळ्याविअं युद्धिणोळ्ळअं ॥ २२९॥

पुनरक्तवस्रपावनविगलितवर्णामोद्म् । क्वथितोज्ज्वलखिरसारश्चेफालिकारसाक्तं सिद्धम् ॥ विल्वादि(कं ? के) पुटपाकविधानकुसुरुभम् । कुङ्कमदश्रमागसलिलभावितं कुङ्कमस् ॥

शोभनयावकमेव कुङ्कमं सम्पद्यते । कीदशं सत्। पूर्व पुनः पुनर्दिध-मण्डप्रज्वलेन निवृत्तनिजकान्तिसौरभं, ततः कथितगायत्रिकाष्ठस्य तथा ताम्र-चूर्णसम्बन्धिना रसेन रिञ्जतं, माल्द्रकापित्थादीनामेकतमस्य गर्भे पूर्वोक्तयुक्तया पुरुपाकेन स्विनं, ततस्ततो निष्कृष्याकृत्रिम(कुङ्कुमेन) स्वापेक्षया दशांश-परिमाणेन सप्तवारान् जकमिश्रितेन रिञ्जतमिति ॥ २२८, २२९ ॥

पहुगुळपङ्क(क) उह्दपस्अ चुण्णसळभी सिअसरणकर विपद्धं। क्रष्टु चुसिणतुहिणमाळाविदं चुसिणासवं कुणह ॥ २३०॥

मधुगुलपङ्कककुममस्तव्णकरोन्मिश्रमरुणकरविपक्षम् । रुपुकुङ्कुमतुहिनमालाविदं कुङ्कुमासनं कुरुत ।।

इदमुक्तानां कुत्रिमकुङ्कुमानां संस्कारार्थमासनं साधयत । किं तत् । माक्षिकस्य पराष्ट्रकम् अर्जुनपुष्पाणां चूर्णस्य मुष्ट्या सहितं ततः पश्चमात्रं सूर्यरिम्भिः मभातातपेन पकं ततः कुङ्कुमकर्पूरस्प्रकादिव्त्ववेधमिति ॥ कुङ्कुमकृतिः ॥ २३०॥

तससिळळपञ्चपळवमज्झाषिपकाइ सत्तिदिअहाई। णिंबतदसारखण्डाइ ळोहसरिसाइ जाअन्ति ॥ २३१ ॥

त्रपसिललपश्चपल्लबमध्यविपकानि सप्तदिवसानि । निम्बतरुसारखण्डानि कोहसदशानि जायन्ते ॥

पिचमन्दवृक्षशकलान्यगरुसमानि सम्पवन्ते । कीहरीनि सन्ति । काञ्चिकस्य पूर्वोक्तैः पश्चभिः पछ्वैः सहितस्य मध्ये काथयुक्त्या कथितानि । सप्ताहोरात्रात भतिदिनं नवनवपञ्चपछवयोगेन काञ्चिकं काथनीयमिति ॥ २३१ ॥

(ब श ळ) हुसरिसरइअखण्डे सिंसवसारं (मि शति) र समुक-[हिओ। पळळवजळस्मि बहुसो कुट्ठासवभाविअणि विमुक्ते॥ २३२॥ पुडिविहिणा सळळइसर(स) दारुखण्डो अरम्भि परि(विश)पको। ळहुइअकाळा उरुधूमपरिसळो होइ डज्झन्तो॥ २३३॥

लघुसदगरचितखण्डः शिंशपासारस्विरात्रमुक्तथितः। पछ्छवजले बहुशः कुष्टासवभाषितः शुष्कः।। पुटविधिना सक्तिसरसदाङ्खण्डोदरे परिपकः। लघुकृतकालागरुधूमपरिमलो भवति द्वमानः।।

मण्डलप(वित्र ? त्रि)का(या ? याः) सारः काष्ठं दह्ममानः सन्नधरीकृत-हृष्णागरुधूपामोदः सम्पद्यते । कीह्यः । अगरुतुल्यानि निर्मितानि शकलानि यह्य तथा, विधिना कुन्दुरुकोष्ठाभ्यन्तरे स्वित्र हृति युगलकम् ॥२३२,२३३॥

सुरदारसरससळळहगोमअक्कद्वाण लिएडअं एकाण । णववा(स १ म ) कूरणिहिअं पिपीळिशक्खादि(अ)म(ण १ णु)-[सहिअं॥ २३४॥

सत्ताहं सुरहीजळकठि(अ ? अं) गोट्टिम णिहिअमअणिमणं पळळवजळकचिअगुरुकाडिअमअहं विसेसेह ॥ २३५॥

सुरदारुसर्ससछकीगोमयकाष्टानां खण्डितभेकम् । नव(वा)माल्रिनिहितं पिपीलकलादितम(तु १ णु)महितम् ॥ सप्ताहं सुरभीजलकथितं गोष्ठे निहितमयनमिदम् । पछवजलकाश्चिके गुरुकथितमगरं विश्लेपयति ॥

देवदारुमीडाकुन्दुरं विशेषयति। देवदारुमीडाकुन्दुरुकीनां तथा गोमया-स्यस्य निष्पर्थायस्य वृक्षविशेषस्य काष्ठस्य तथा विषाणस्येषामेकतमस्य काष्ठं शक्लीकृतं सदेवंविधं लोहमतिशेते । ततो विशिष्टतगरगन्धो भवतीत्यर्थः । कीदृशम्। प्रत्यद्ववल्मीकनिखातं ततस्तद्वर्तिभिः पिपीछकैः खादितं मुक्तोच्छि-छेन अणुना स्क्ष्मेण चूर्णीकृतेण भागेन संयुक्तं ततः सप्ताहोरात्रात् गोमूत्रेण पकं ततो गोनिवासस्थाने षण्मासाद् भूतले निखातं तत उद्घृत्य काथयुक्त्या पष्ठवक्षितेन जलेन सिहतम् । यतु सेकं तन्मध्यनिश्विप्ताः कृत्विमेण सह कथितमिति युगलकस् ॥ २३४, २३५॥ कइच्छिण्णविसाळसाहसळ्ळमाळूइन्धअं (१) । कअसुसिरमगुरुसणाइजिण्णसुरासंपुण्णअं (चुण्णं)॥२३६॥ णिअखण्डणिरुद्धदारसुविर सळ्ळीविअजोळणअं । जाअह इमिणा (का?क)मेण काळाडरुपिड्रुवं ॥ २३७॥

उच्छिहीविषाणशाखासछकीम्लाबन्धम् । कृत(शिशिर? सुषिर)मगुरुसनाथजीर्णसुरासम्पूर्ण (चूर्णम्) ॥ (बी? नि)जखण्डनिरुद्धारसुपरि प्रदीपितज्बक्रनम् ॥ जायते तेन क्रमेण काछागरुप्रतिरूपम् ॥

अधोभागात् कृतं विस्तीणिशिखं यत् कुन्दुरुकीमूळं तत् कृष्णागुरु-प्रतिनिधिः सम्पद्यते । कीदृशं सत्। प्रथमं तत्रस्थमेवोत्किरणेन कृतविवरं ततः अगुरुचूर्णसंयुक्तया पुराणमदिरया भरितं ततः स्वेनैव केनचिद् भागेनैनं स्थिगतविवरात्रभागं भूम्यन्तरस्थमेव भूमिष्टछे प्रज्वितान्छिमिति ॥ अगुरु । कृतिः ॥ २३६, २३७॥

समपश्चलउरकररुहकओपसूणहि सिंसवं तिउणं। काअळळं गुळमहुम्मीसिअं तेळळपत्तम्मिकाऊ॥ २३८॥

स्रकरणिअरताविअं मासम्(व)णितळणिहिशं। होइ तुरुकं चळचळणविद्धमङ्मासळामोअं॥ २३९॥

समपश्चनिर्यासकररुहक्कसुम्भमसूनेभ्यः शिश्चपां त्रिस्रणाम् । ततश्चूर्णं गुलमधूनिमित्रितं तैलपात्रे कृत्मा ।।

सूर्यकरिकरतापि(ता १ तं मासम)विन (तल) निहितम् ॥ भवति तुरुष्कं चलचरणविद्धमतिमांसलामोदम् ॥

एवं कृत्वा सिष्ठकं सम्पद्यते । कीदशम् । उक्तपरिकर्मण्णि कृते सित सि-ह्यकस्य चतुर्थाशेनानुविद्धमत एवात्यन्तसान्द्रसौरभम् । किं कृत्वा । मण्डल-पत्रिकाकाष्ठरूपामेवंविधां कृत्वा । कीदशीम् । पिष्टाम् । किम्मूतां सतीम् । समां-शेभ्यः कुम्दुरुसर्जरसश्रीवासबोलगुग्गुलुभ्यः पञ्चमेभ्यो निर्यासे तथा नखाञ्जन-पुष्पाभ्यां सत्समांशामेव त्रिगुणं (१) ततो गुलमाक्षिकशीधुभिश्चूर्णमालोहितं यत्र तल्मभूत् ताहरोन भाजनगे न (१) पक्षमात्रे रविकिरणेन कथितं ततः पक्षद्वयं क्षित्यन्तरे निखातमिति ॥ २३८, २३९ ॥

सिरिमाळकुन्द्चन्द्णमुरसळ्ळइकुट्टरोहिणिणहेहि । समहहि समेहि सिवापाआहिअ(पा? भा)असरिसेहि

[11 580 11

(ति?दि) उणिअसिसवचुण्णेहि पिण्डसमसीहमहविपकेहि। होइ तुरुकं केसरद्मणअच(ड?ळ)पाअभाएहि॥ २४१॥

श्रीमालकुन्दचन्दनपुरासल्लिकुष्ठरोहिणिनखैः। समधुरैः समैः शिवापादाधिकभागसद्दशैः॥ द्विग्रणशिंशपाचूर्णैः पिण्डसमशीधुमधुविपकैः। भवति तुरुष्कं केसरदमनकचलपादभागैः॥

सिछकं सम्पद्यते । कैः । श्रीवास(कुन्दचन्दनमुरा)कु(न्दु)किकनाष्ठ-कुवलयकदुकाकररुहैः । किह्नौः । सुगन्धमुरथा सिहतैः सर्वैः समांशैस्तथा हरीतक्याः पादाधिकेन भागेन संयुक्तेरित्यर्थः । ततो द्विगुणितं मण्डलपत्रिका-चूर्णं येषां तथाविधैः । यावन्त्येतानि सर्वाणि द्रव्याणि ततो द्विगु(ण १ णं) शिशपाचूर्णमित्यर्थः । पिण्डेन सर्वद्रव्यसमुदायानां तुल्यपरिमाणे शिधुमाक्षिके । ताभ्यां। पकैः । तथा कुवलीतापसिक्षञ्जकयोश्चतुर्थाशो श्रेपां ताहरोरिति युग-लकम् ॥ २४०, २४१ ॥

समतुळिअमाळसळळहसिरि(या ?)वासभदुग्गकुन्द्भा-[एहि पश्च एणसिंसवासारवडळकुसुमेहि कअचुण्णं ॥ २४२ ॥ करहराळमहुवि(द्ध?द्धं) णिन्सित्तं सरसवेणुणाळीहि । पुरुविहासि(द्धम?द्धं) वीअम्मि होइ सुहपरिमळं तिळळं [॥ २४३ ॥

समतुलितमालसङ्घिश्रीवासदुर्गकुन्दभागैः । पञ्चगुणैः श्विंशपासारवक्क(लैः १ ल)कुसुमैः कृतं चूर्णम् ॥ कररुहगुलमधुविद्धं निक्षिप्तं सरसवेणुनाल्याम् । पुटविधिसिद्धं वी(जमपि १ ने) भवति शुभपरिमलं तैलम् ॥

उत्कृष्टामोदं सिल्लकमेवं सम्पद्यते । कीहशम् । तुल्यपरिमाणैः सर्जरसकुन्दु-रुकीङ्काह्मपीडाश्राव(१)गुग्गुल्लकुन्दुरूणां भागैः । कीहशैः। पञ्चगुणगण्डलपत्रि- काकाष्ट्रकेसरकुसुमानि येषां (तेल १ तेः) सम्पादि(तं) चूर्णम् । ततो नखगुरुमाक्षि-ककुतवेधं सद् आर्द्रवंशनालिकाभ्यन्तरे न्यस्तं ततः पूर्वोक्तपुटपाकविधिना स्विन्नं बीजे सित सिल्लकांशेन रहितमपि तद्भूपं भवतीति युगलकम् ॥ २४२, २४३॥

णरवाहविळसाइसाणजळजळहरवत्थआ (?)। सहिआ पुरकळळएहि समसिसवअसणाहआ॥ २४४॥ कअच्डसगुळसीहुकुसुमरसोळिळआदेहआ । भणिआ दळजोअम्मि योअतुरुक्रम्मासिआ ॥ २४५॥

नरनाथविपाणे साकजलजलधरवृक्षाः। सहिताः पुरकललाभ्यां समर्शिशपासनाथाः ॥ कृतचूडासहेळशीधुकुसुमाद्रीकृतदेहाः । भणिता दल्योगे स्तोकतुरुकोन्मिश्रिताः॥

एते सिल्लकस्य योजनायां कथिताः। एतैर्युक्तं सिल्लकं सम्पद्यत इत्यर्थः। के ते । तगरकुष्ठसर्जरसमुस्तावालकदेवदारवः समां(शाभिः शाः) । कीटशाः । गुग्गुलुमांसीभ्यां समांशाभ्यां युक्तास्तथा सर्वेषां तुल्यपरिमाणया मण्डलपत्रिकया संविन्धताः सन्तश्चूर्णितास्ततः सगुलेन शीधना माक्षिकेण चालोकित (उशीरा? शरीराः) ततः परिमितेऽपि सत्येतेन सिल्लकेन योजिता इति ॥ २४४, २४५ ॥ जंबूदळजळ(सीम)ळिअं तिहळासळिळेण साथिअं बहुसो। तिण्णवहजणिभनण्णं वजळासववत्तिआमोअं॥ २४६॥

> जम्बजलधरमलितं त्रिफलासलिलेन भावितं बहुशः। तैलमतिजनितवर्णं बङ्कलासववर्तितामोद्य ॥

अतिशयेनोत्पादितस्वकान्ति तथा वक्ष्यमाणेन बकुलासवेन विशेषित-सौगन्ध्यं सिल्लकं भवतीति । कीदृशं सत् । राजजम्ब्यल्ववरसेन मनाक स्पृष्टं तथा हरीतकीविभीतामलकैः काथयुक्त्या कथि(तोये ? ते)न पुनः पुनरार्द्राकृतं शोषणक्रमेण दत्तमावनमिति ॥ २४६॥

सळळइमाळूर(जज? ज्जु)णसिंसवतस्वकळाण एकेण। कअपरिअम्मेण दळं सामण्णं सिळ्ळजुत्तीणं ॥ २४७ ॥ सङ्कीमाल्रार्जनशिंशपातरुवरकलानामेकेन ।

कृतपरिकर्मणा दुलं सामान्यं सिष्ठकयुक्तीनाम् ॥

सिष्ठककृतसाभारणानां दछं सारमिदम् एकेन वस्तुन। भवति । कुन्दुरु-फीविल्वककुभमण्डलपत्रिकाख्यानां चतुर्णां वृक्षाणां थे त्वरमागास्तेषामेकतमेन । फीडरोन । सम्पादनशोधनचूर्णेन करणादिसंस्कारेणेति ॥ २४० ॥

ससि(मी?म)रिधाचुण्णकुण्डिअकेसरचुण्णेहि महुणि

होइ घडळासवो जडमारिअद्ढसंडविणिएहि ॥ २४८ ॥ शिक्षमिरिचचूर्णगुण्ठितः केसरचूर्णमधुनिहितैः । भवति वकुछासवो जतुमारितदृढसाण्डविनिहतैः ॥

समं वकुलासबो भवति । कैः । कर्प्रतीक्षणमो रजसावचूणिते वकुल-पुष्पचूर्णेर्भधुनिहितैः तथा प्रविलितलाक्षा(रसे) अभग्रमानने न्यस्तैः । कृत्रिम-सिल्लकानां संस्कारार्थमयमासव इति ॥ सिल्लककृतिः ॥ २४८ ॥

जळजळहरकुटिळाडहरअणीद्ळघळपिअंगुतअरेहि। सिद्धे णळिआइ (ज?जु)अं घणखडूरजळुळिळ(अ?अं) [तिळळं॥ २४९॥

सिअसिचअंचळगळिथं सुन्दरसहआरवेहमत्तेण। होइ सहआरतिळळं सन्वश्चित्र मासळामोअं॥ २५०॥

जलजलधरकुटिलागुरुरजनीदलचलप्रियङ्कतगरैः।
सिद्धं निलकायां युतं जलखदिरजलाद्वितं तैलम्।।
सितांशुकाञ्चलगलितं सुन्दरसहकारवेथमात्रेण।
भवति सहकारतेलं सर्वमेव मांसलामोदम्॥

इदं साध्यमानं तैलं श्रेष्ठेन सहकारेण आश्ररसेन विद्धमात्रं समस्तमेव सान्द्रसीरमं सहकारतैलं सम्पद्यते। कीदृशम् । मु(स्तृश्ता)गायत्रीभ्यां काश्रयुक्तया किथितेन जलेनार्द्धीकृतं मिश्रितमित्यर्थः। तैलाभयाषद्भागमात्रपरिमाणस्तवः(?) शुक्कवस्नान्तरे निक्षिप्तं सत् प्र(स्तु ? स्नु)तिमिति युगलकम् ॥ २४९, २५०॥ अणिद्ळकुन्द्कनधरसिरिमाळविस्टिळविद्दुमळआहि । पिक्सं कळितदितिळळमाळुअन्द्कसाअस(अश्व्जु)तं॥२५१॥

सहआरतिळळविद्धं पसण्णणवपदुमराअसारिच्छं। गन्धाअद्विअभमरउळमणहरं होइ सहआरं॥ २५२॥ फिलिनीदलकुन्दकन्धरश्रीमाल(विश्वल्या)विद्रुमलताभिः।
पक्षं किलत्वतेलं सान्द्रकपायसंयुक्तम्।।
सहकारतैलविद्धं प्रसन्ननवपद्मरागसद्द्यम्।
गन्धाकृष्टभ्रमरकुलभनोहरं भवति सहकारम्।।

विभीतकफलस्यान्तर्वितिसारनिष्पीहितं तैलमेवं सहकारं सम्पद्यते । कीदशम्। प्रथमभाम्रवृक्षत्वचा काथयुक्त्या कथितेन जलेन मिश्रीकृतं, ततः एतैः फल्कद्रव्यैः पूर्वोक्तमात्रया गर्भोकृतैः पक्षम्। कैः । प्रियङ्गुगन्धपत्रकुन्दुरुशुष्कः प्रीवासर्जरसमांसीनिलिनिकाभिः । ततः सहकाररसेनैवाकृत्रिमेन कृतविधमात्रं सौरभातिशयात् स्वच्छपद्मरागतुल्यकान्ति सौरभाहृतमधुकरकुलं च भवतीति युगह्रकम् ॥ २५१, २५२॥

चिडिपिसळ्ळिनळिआसोक्षामणिष्ठसिणवक्रळसणाहा। अहिणवराअंबु(सुरहि)कसाअसाहिअं णिम्मळं तेळळं [॥ २५३॥

माअन्द्तेळळिमिणमो विश्वदृत्र्ळामणीद्इअं। चण्डविसळ्ळीअं विद्दुमच्छाअं .... ....।। २५४॥

(अभिनवराजजम्बूसुरभिकषायसाधितं निर्मलं तैलम् ॥) सहकारतैलिमदं विदग्धचूडामणिदयितम् ।

द्वं सहकारतैलं सम्पद्यते । किं तद् वस्तु । विशुद्धतैलमेव । कीहशम् । प्रत्यम्रजम्ब्सुरभिपत्रक्षपाययुक्त्या कथितेन जलेन सम्पादितं, ततः एतेर्द्रव्यैः पूर्वोक्तमात्रया गर्भोक्वतसंयुक्तम् । कैः । क्रोधनिकामांसीविद्धमेलाकुङ्कुमत्व- चेस्ततोऽक्वत्रिमस्याम्ररसस्य पञ्चमेन भागेन मिश्रितमेव वर्णसौरभातिशयात् प्रवालतुल्यकान्ति मूलवेववल्लभमिति युगलकम् ॥ २५३,२५४॥

सळ्ळइखउररक्तचन्द्णमन्जिष्ठाणळिणचुण्णक्अगन्भा। खरतरणिपिकं तेळळं सहआररसतुळळं ॥ २५५ ॥ संवृकसाक्षसहिअं उज्जळवण्णअं विद्धम् । सहआरेण होइ फुडं सहआरअं॥ २५६॥ द्नुजेन्द्रसरवारिविद्रमलतासनाथम् । सौद्मिनीकललकुङ्कुमभागोन्मिश्रितं तेलम् (?)॥ जम्बूकपायसम्बितमुज्ज्वलवर्णं विद्रम्। सहकारेण भवति स्फुटं सहकारम्॥

इदं तेलं प्रकटमेव सहकारत्वमापद्यते। कीह(शः सन् शं सत्।) प्रथमं काथयुक्त्या कथितेन राजजन्वज्ञलेन सम्पादितं ततो गर्भीकृताहिमुरात्वचवा- (ल)कनलिकासंयुक्तं तत एलामांसीविषा(णा)रुणानां समेभीगैः पूर्वोक्तमात्रया सहितं सत् कमत प्रवोज्ज्वलच्छायं ततः (सद्यसहकारमेवं?) सहकारेण कृत-वेधमिति। सहकारकृतिः॥ २५५, २५६॥ तेळळाळो(हि? ळि)अपश्णिअमाळूरगिरोहि गहिअसुक्या-णि।

बिळ्ळाण होइ तिळ्ळं विद्धं कप्प्रतिळ्ळं व ॥ २५७ ॥ तै(ल १ ला)लो(हि १ लि)तपरिणतमालूरगृहाद् गृहीतग्रुष्काणाम् । ... ... ॥

तैलार्झीकृतात् परिपक्षिविल्यो संज्ञो (१) गृहीतानां तदनु गुप्काणां ततः पीडिता ११ । कीदशम । अकृत्रिमेण कर्पूरपानीयेन कृतवेधं तैलमेवं मव-तीति ॥ २५७॥

कोमळिसितमिरिअकन्दकन्दळअसणाहअं।
सहकुसुमणमिरिआइवारहगुणपिनिः एकं॥ २५८॥
किरिअं मळआणळेण ववगअफेरा बन्धअं।
(धवळंगुअगळिअविमळमिरिणवपत्तीम्म णिरिअं॥ २५९॥
कळळेळासारकोमळफळचुण्णंगुअसणाहं)।
सत्ताहपरिणिरिअं खु गाळिअमणुपसण्णअं॥ २६०॥
तिळळं कप्प्रतेळळपश्चासभाउम्मीसिअं।
सिसितिळळमिणं भणन्ति सिसमत्त(क)अवेहं॥ २६१॥

कोमलसितमरिचकन्दतदनुकन्दलसनाथम् । सहसुकुष्णमृत्तिकाद्वादशगुणपरिमाणत् ॥ कथितं मृद्रनलेन व्यपगतफेनवन्धम् । धवलांशुकग(मि १ लि)तविमलमभिनवपात्रनिहितम् ॥ कललेलासारकोमलफलचूर्णांशुकसनाथम् । सप्ताहपरिनिष्टितं खलु गालितमतिप्रसन्नम् ॥ तैलं कर्पूरतैलपश्चाशद्भागोनिमश्रितम् । शशितैलमिदं भणन्ति शशिमात्रकृतवेधम् ॥

इति । इदं तैलं कर्प्रतैलं कर्प्रपानीये कथयन्ति । कीदृशं (सं १ सत् ) । प्रत्यप्र-सौभाञ्जनमूलस्थमाङ्कुरसंयुक्तं तथा सुकृष्णया मृत्तिकया सह द्वादशपरिमाणं यस्य तत् तथा । कन्दमृत्तिकयोर्यावान् भा(गा १ ग)स्तावन्तो द्वादशभागास्तै-लस्येत्यर्थः । एवंविधमनुत्कटाभिना कथितं फेनोद्गमे सित .... प्रशान्त(भे १ फे)नावर्तं तिस्तवस्त्रपूत्त्वाित्रमेलं ततः सत्यकर्प्रपानीयस्य (योजित १) (पञ्चाशद्भागेन) योजितं ततः कर्प्रतैलेनानुविद्धमिति युगलकम् ॥

गळेइअप(क्त्वा १ क्खा)ळिअसोसिआण पत्थतिळाण [क्रअ(चूर्णे १ चुर्णे)

फच्चूरबक्कळे(ळाकळळोळ)सदिशभाएहि ॥ २६२ ॥ दळविडणभाअमीसिअकरेहि संजोतुऊण कुडुबर्द्ध । गहिअं पीडणविहिणा तेळळं ससितेळळपढिस्वं ॥२६३॥

ग ... छु जितप्रक्षालितशोषितानां प्रस्थातिलानां कृतचूर्णम् । कच्चूरवल्कलैलाकल्लोलसदशभागैः ॥

दलद्विगुणभागिमश्रीकृतैः संयोज्य कुडुवार्धम् । गृहीतं पीडनविधिना तैलं शिवतैलप्रतिरूपम् ॥

इदं तैलं कर्पूरतैलस्य प्रतिनिधिः सम्पद्यते । कीदृशम् । निष्पीडनकर्मणा
गृहीतम् । कथम् । तिलाई प्रस्थपोडशपलानि । कीदृशानाम् । प्रस्थ(तिलानां)
निस्तुषीकृतानां ततः सूतानां ततः परिवापितानां तादृशानां द्वीदृशः प्रस्थश्चूणीकृतस्तथाविधं तिलप्रस्थं कमलत्वंचतुर्भिरकालपलानां (१) समैर्भागैः ... ... त्रकुडुवाई ... यं मिश्रीकृत्य । कीदृशैः । गन्धपत्रस्य द्वाभ्यां तिलेन सिहतैरिते यु. लकम् । कर्पूरपानीयकृतिः ॥ २६२, २६३ ॥

कढिआ(इ) पश्चपळ्ळवकसाअसळ्ळिण कुळिसकुसुमाइ । थोअश्वळपाउजाअञ्ज(मि?म)ळिआइ ळवङ्गसरिसाइ॥२६४॥

कथितानि पश्चपछवकषायसिकिलेन कुलिशकुसुमानि । बोलजलचतुर्जातकमिलतानि छवङ्गसदशानि ॥ सुधाक्षीरवृक्षपुष्पाणि देवकुसुमतुल्यानि जायन्ते । तत्समानवर्णसौर-माणि भवन्तीत्यर्थः । कीदशानि । पञ्चपछवानां क्वाथयुक्त्या गृहीतेन क्वाथ पानीयेन क्वथितानि ततः सरह्रीबरत्वक्सूक्ष्मैलागन्धपत्रनागकेसरैः समांशै-मीर्दितानीति छवङ्गकृतिः ॥ २६४ ॥

णिच्छळिअजवदाळि इमणमूमेपिआइ एळादळं। होइ गनिश्चली....कवचलीतकषायनागवत्स्वे (?)॥ २६५॥

बहुशः एलाद्लमावितया एलादलानि भवन्ति । निस्तुषीकृतानां यवानां पूर्णसम्पदा दर्दरके पूर्वीक्तस्वेदभाण्डे जलयेष दत्तस्वदितया (१) .... .... .... मन्त्रेण बहून् वारान् कृतभावनयेति एलाकृतिः ॥ २६५ ॥

कुटुजळूकाढिअसोसिआइ पुणकत्तभाविआइ च । कुटुब्रिअ होन्ति फुटं हअगन्धाखण्डखण्डाइम् ॥ २६६ ॥

कुष्ठजलोत्काथितशोषितानि पुनरुक्तभावितानि च । कुष्ठमेव भवन्ति स्फुटं हयगन्धाखण्डखण्डानि ॥ अश्वगन्धाम्लशकलानि (व्या १ वा)प्यमेव साक्षात्सम्पद्यते । कीदशानि सन्ति । वाप्येन पयसा च काथयुक्त्या कषायितेन दत्तकाथानि । ततस्तस्मा-त्रिकृष्य परिवापितान्येव पौनःपुन्येन दत्तभावनानीति कुष्टकृतिः ॥ २६६॥

सहआररसेण गन्धं गङ्गणजळखार(कअ)अफळळित्ते। पत्तम्मि कलत्रच्छइ पुच्छोचिअ दीहरं काळम्॥ २६७॥

सहकाररसके भंकणयवश्चारकतकफललिप्ते ।

पत्रे कृतम्तिष्ठन्तयेव व्यविकालम् ॥

सहकारतैलं सैन्धवलवणसुवर्णपादिकयाऽवश्क्कताच्छफलानां (१) पिष्टेन

पूर्णेन कृतलेपे निर्मलभाजने स्थापितं सत् बहुकालं निर्मलमेव भवतीति ॥

२६७॥

ध गळसतपत्त(ते ? के)सरसिन्धुव्भवकुसुयसारसञ्जतो। (कणता ? ण कदाविं) होइ क(थि ? ठि)णो दुग्गइ भी(ळ ? ळु)-व्य सहआरो ॥ २६८॥

> धवलशतपत्रकेसरसिन्धृद्भवकुसुमसारसंयुक्तः । न कदा(चिद् १ पि) भवति कठिनो दुर्गतिभीरुरिव सहकारः ॥

सहकार एवंविधः सन्नित्यमेव रसरूपत्वानमृदुरेव भवति, न जातु घनतां याति । यथा दौर्गत्यत्रस्तः कश्चिन्मृदुरेव भवति । कीदृशः सन् । श्वेताञ्जिकञ्जलकसैन्धवलवणमाक्षिकैः सहित इति ॥ २६८ ॥

दहगन्धसंखणाहीचुण्णो चुण्णो व्य दान्तिसूळा(णां ? ण)। सुअ(न्न १ ण)हि(अ)अं व विमळण्णिक्खित्तं कुणइ सहआ-रिं ॥ २६९॥

दृहगन्धशङ्खनाभिचूणीः (चूर्ण इव दन्तिमूलानाम् )) मुजनहृद्यमिव विमलं निक्षितं करोति सहकारम्।। अयं चूर्णः सहकाररसिनर्मूछः सज्जना(नामा)शयनिव सदै(छ १व) सम्पादयति (१)। तन्मध्ये न्यंस्त (स्स त १ स्त)स्य चूर्णः॥

"पु(भवति ? टपाक)विधिना सुष्ठु दम्धायाः कम्ब्वादकस्य नाभेरम्वर्तिनो नाभ्या सहकारस्य भागस्य (१)। अन्यथा निकुम्भिर (शि)फानां चूर्ण एवं करो-तीति । सहकारस्थैर्ययुक्तिः ॥ २६९ ॥

मुणिकुसुमजाळिणीफळळद्दीमहुअणाळभंकचुण्णेण। कुसुमाइ दवन्ति मिअंकभाअणे रविकिरणसिण्णाइं ॥ 290 11

सर्वपुष्पाण्येवंविधानि सन्ति रसंस्त्रपमापद्यने । कीदशानि । अगस्ति-वृक्षपुष्पाणां तथा देवताळिफलस्य तथा मधुयष्ट्यशीरंभेकणानां चूर्णेनावकः ण्ठितानि कर्पूरविरचितपात्रस्थापितानि अर्क(त ? क)रभावितानि चेति । सर्व-पुष्पद्रावणयुक्तिः ॥ २७०॥

अत्र किञ्चिद् गलितमिव प्रतिभाति ।

समहु(परहु?)परसुच्छिण्णमृळगुण्ठिअं द्वह मळ्ळिआकु-

भण्णोअरविणि (बिसो ? हिअ)चम्पयतस्कुसुमणि(व्वल ? [ब)हो व्व ॥ २७१॥

समधुपरग्राच्छिन्नमृलगुण्ठितं द्रवति मिछिकाकुसुमम् । धान्योदरिविनिहितचम्पकतरुकुमुगनिवह इव ॥ मदयन्तीपुष्पमेवंविधं द्रवति । कीदृशम् । माक्षिकेणाद्रीकृतं यत् कुठा-ं (तेन छिन्नस्य) छिन्नामूलस्य चूर्णितेन छिप्तम् । कथं द्रवति । यथा चम्प-कद्रमस्य पुष्पं भाण्डस्थितं त्रीहिराशिमध्यस्थापितं सद् द्रवति तथेव भवती-रयुपमानभङ्गचा द्वितीयः प्रयोग(मु १ उ)क इति । मिछिकाचम्पकपुष्पाणां द्रावणयुक्तिः ॥ २०१॥

दृढदृङ्गसिणचुण्णिअसंखद्दअरसविळित्तमत्ताइ।
केअइपत्ताइ रसम्मुअन्ति घम्मे णिदित्ताइ॥ २७२॥
इढद्ग्थमसृणचूणितशङ्कार्द्ररसविलिप्तमात्राणि।
केतिकपत्राणि (र)सं मुख्यन्ति घमें निहितानि॥
केतकीपुष्पाणां पत्राण्येवंविधानि सन्ति जलं मुखन्ति स्यन्दन्ते द्रवनतीत्यर्थः। कीदशानि । अतिशयेन प्लप्टस्य ततः स्क्ष्मिष्टस्य कम्बोरच्णेनार्द्ररसेन चावगुण्ठितान्येव ततस्तीक्ष्णात(पनिहि)तानीति । केतिकपुष्पद्रावणयुक्तिः॥ २७२॥
इअए सपदि सम(न्तो १ तो) णाणाविअगन्धगोरवधविको ।

हरमेहळाए प्र्अपश्चमठाणो परिच्छेओ ॥ २७३॥
इत्ये(तावता सपिद) परिसमाप्तो नानाविधगन्धगौरवविधितः।
हरमेखळायां पूजितपञ्चमस्थानः परिच्छेदः॥
संप्रहोऽयं प्रयोगाणां पञ्चमस्य निवध्यते।
तत्राम्बुवासनविधिर्दन्तकाठविधिस्तथा॥
भिष्चिष्ठप्रविधिनेत्रपरिकमीञ्जनं तथा।
मुखवासादि तैळानि तथोद्वर्तनसंविधिः॥
अय स्नानिकया स्नानं स्नानोपकरणानि च।
पटवासादि वर्ला च + सुगन्धादिसंविधिः॥

कृतिः कस्तूरिकायाश्च चित्रगन्धासविक्रया।
कर्पूरकुङकुमनखा अगुरोः सल्लकस्य च ॥
सहकारस्य च कृतिः शिशतैलकृतिस्तथा।
लवङ्गतुटिकुष्ठानां कृतयश्च यथाक्रमम् ॥
सहकार(रसिर्युः श्चेर्ययु)क्तिः सर्वपुष्पद्वतिस्तथा।
केतकीचम्पकादीनां दुतयश्च तथा पृथक्॥

इति ॥ २७३ ॥

## हरहरहरि।

गूढत्थवत्युविवरणविउडिअसन्देहितिमिरणिउरुम्यो । हरमेहळाणहे कुळइ (१) दिणअरो सुब्वइ णिहभ्णो ॥ २७४॥

गूढार्थवस्तुविवरणविघाटितसन्देहतिमिरनिकुरुम्वः । हरमेखलानभोङ्गणदिनकरः श्र्यतां निघण्डः ॥

व्यक्तार्था गाथा । किन्तु हरमेखलायां प्रयुक्तानामेव शब्दानां प्रायेण निघण्डरयमेवेति वेदितव्यम् । आदितः ॥ २७४ ॥

## तज्जह्।

तद्यथा —

पसुपई (पिणाई) रहो हरो महाएवो पशुपितः पिनाकी रुद्रो हरो महा-देवः। सेळसुआ पर्व्यई गौरी शैळसुता पार्वती गौरी। पमहागण प्रमथगणः। विरिद्धो बस्नो विरिद्धः ब्रह्मा। सुरा अमरा (पि?ति) असा देवा सुराः त्रिदशा अमरा देवाः। सुरपई तिअहणाहो पुरन्दरो इन्द्रो सुरपितः त्रिदशनाथः पुरन्दरः इन्द्रः। दणुआ दाणवा असुरा दनुजा दानवा असुराः। अहिम अरो पिच्चूसो तरणी सूरो रिव आइचो अहिमकरः पच्चूसो देशीपदं, तरणिः सूर्यः रिवः आदित्यः। मअळञ्छणो ससी मअङ्को चन्दो मृगलाञ्छनः शशी मृगाङ्कः चन्द्रः। विडम्बो राहु देशीपदम्। राह् राहुः। मऊहा करो किरणो (मयूखाः कराः) किरणाः। जळणो सिही हुअस्सो अग्ग ज्वलनः शिखी दुताशनः अग्निः। काळो कअतो यमो कालः कृतान्तः यमः। सुरगुरो सुरमन्ती पाऊसरो वहुसई सुरगुरुः सुरमन्त्री वागाश्वरः बृहस्पितः। सरमन्तितणओ कओ। सुरमन्त्रितनयः कवः। दणुइन्दपुरोहिओ सक्नो

दन्जेन्द्रपुरोहितः शुकः। मअरद्धओं मअणी रइवळ्ळही मम्मही कामी मकर-ध्वजः मद्नः रतिवल्लभः मन्मथः कामः । गन्धवहो पवणो अणिळो मारुओ (वाओ) गन्धवहः पवनः अनिलः मारुतः वातः। विणआतणओ गरुळो विनता-तनयः गरुडः। द्ओ वसणो द्विजः ब्राह्मणः। पुरिसो णरो पुरुषः नरः। कुमारो सिस् सिळिम्बो बाळो कुमारः शिशुः सिळिम्बो देशीपदं, डिम्भः बाळः। सण्ठो णओसओ (पण्डः) नपुंसकः । केसा कआ कुन्तळा चिहुरा बाळा केशाः कचाः कुन्तळाः चिकुराः वालाः । उत्तमाङ्गा सीसं उत्तमाङ्गं शीर्षम् । कन्दळं कवाळखण्डं अळिअं णिडाळं अळिकं रुराटं अळं (१) (णअणं) ळोअणं अच्छी नयनं छोचनं अक्षि । सुई सवणो कण्णो श्रुतिः श्रवणं कर्णः । घोणा णासा घोणा नासा । खुंखुणओ णक्कसिरा कुङ्कु खुंखुणओं देशीयपदम् । नासिकासिरा । अहरो ओहो अधर ओष्टः । ससणा दन्ता दशना दन्ताः । रसणा ळोळाः (रसना) जिह्वा। वअणं आणणं मुहं वदनं आननं मुखम् । वाहणा कन्धरा गीआ वाहना कन्धरा श्रीवा । उअरं पोट्ठं उदरं पोट्ठं देशीपदम् । णि-रिखा पट्टी निरिरघा देशीपदम् । पट्टं पृष्ठम् । साहणं ध्वजं वराङ्गं लिङ्गम् । जवई महिळा कामिणी णारी युवतिः महेला कामिनी नारी । वेसा विळासिणी दासी कुट्टि देशीपदं, कुट्टनी । कुमारी कण्णा कन्या । पओहरा सिहिणा थणा पयोधरो सिहिणा देशीपदं , स्तनौ । जहणं ।णिअंबो जघनं िनितम्वः । वरङ्गं रइघरं गुज्झं भओ जोणी वराङ्गं रतिगृहं गुह्यं भगे। योनिः । मा-अङ्गो डोम्बा चण्डाळो मातङ्गः डोम्बः चण्डालः। तम्बा सुरमी रोहिणी गाई गिट्टी ताम्रा सुरभिः रोहिणी गौः गृष्टिः। वसहो वसो वहळ्ळो वृषभः वृषः वइलुः देशीपदम् । तृण्णओ वच्छओ तर्णकः वत्सकः । सिहिरी महिसी सिहिरी देशीपदं, महिषी । स्ळच्छो महिसो शूलाक्षः महिषः । महिसीसुओ पहुओं । महिषीसुतः । वत्सओं .... । हुओं तुरङ्गओ घोडओ ह्यः तुरङ्गः घोटकः । करहो उट्टो करमः उष्ट्रः । वाळिओ कामिकसोरी खरो गह्मो वामिअका कामिकशोरः खरः गर्दमः बालेयः। गद्दी गर्दभी । खरोजणणी खरजननी गर्दभी । वसू चूळंबाई छेळिहा पशुः चुळुम्बा देशीपदं, छागी छगिलका । वसुवई छाओ छेओ पशु-पतिः छागः छगलकः। पिही अवि उरब्ना वृष्णिः अविः उरभ्रः गर्दरा देशी-

पदम् । मज्जारो विराळो मार्जारः विडालः । वसो उन्दुरो मृसिओ विशः उन्दुरः मूपिकः । इन्दीमहो कामुओ कविळो हस्सणो सुअणो इन्द्रमखः कामुकः कपिरुः (मण्डन ?) भषणः श्वा । अळक्को मत्तसुणओ अळर्कः मत्तश्वा । भसगकामिगी सुणिआ भषणकामिनी शुनी । माअङ्गो करि हत्थी मातङ्गः करी हस्ती । गवळी गण्डओ गवलः गण्डकः । तरच्छू रिच्छो भाछुओ तरक्षः ऋक्षः भाखकः।कोळो किरि वराहो सूअरो कोडःकिरिः वराहः सूकरः। मओ कुरिको हरिणो (मृगः कुरकः हरिणः) । मअधुत्तो जम्बुओ सआळो मृगधूर्तः जम्बुकः सुगालः । सिवा सिआळी शिवा सुगाली । कई मक्कटो वाणरो कपिः मर्कटः वानरः । अही हुअङ्गो सप्पो अहिः भुजङ्गः सर्पः । अहिवई अहिराओ चक्कुळिण्डी अहिपतिः अहिराजः चक्कुळिण्डी देशीपदम् । द्विमुखः सर्पपर्यायः । गोराही धम्मणी सुरकळी गौराहिः धम्मणी सुर(क)ळी देशीपदम् । गौराहिपर्यायः । घरगोहा घरगोळी गृहगोधा गृहगोळिका कुड्यमत्स्यपर्यायौ । हाळाहळी ब्रह्माणिआ हालाहलः ब्राह्मणिका । सरडो पटिकिक्किडओं सरटः पृहं (१) क्रूकलासः । सुअन्धुन्दुरी सुगन्धीन्दुरी पृतिमूषिकायाः पर्यायः ! सुरगोओ इन्दगोओ सुरगोपः इन्द्रगोपः इन्द्रोदयः । महिरोओ धराणिळआ गण्डोअओ (हो?) महिरोगः धराणिलता गण्डूपदः । कुविन्दो कुळिअओ कुविन्दः कोलिकः जा(ला १ ल)कारपर्यायौ । हिण्डुळओ दिवओ देशीपदम् । जलसर्पपयीयौ । मीणो झसो मच्छो मीनः झषः मत्स्यः । कडुआळओ ठघुमत्स्यः कडुआळओ देशीपदम् । कमहो कुम्मओ कमठः कुर्मः कच्छपः । कुळीरो कुरविळ्ळा कक्कडओ कुळीरः कुरुविल्लः कर्कटकः । माळ्रो दुदुरो मण्डूकः दुर्दुरः। जलसर्पिणी जळोआ जळोकाः। ओळिह.... देशीपरम् । तैलपीतिकापर्यायौ । सिही सहण्डी अहिरिक भूजङ्गवेरी मोरो शिखी शिखण्डी अहिरिपुः भुजङ्गवैरी मयूरः । कीरः शुकः । कळरवो पारावओ (कलरवः पारावतः) । तम्बचूळो कुक्कुडो ताम्रचूडः कुक्कुटः। उद्धहत्तो वाअसो गुडारी काओ उद्धहत्तो देशीपदं, वायसः रिष्टः गुडारिः काकः । महासउगी काआरी कोसिओ (गुडी) उळ्ओ महाशकुनिः काकारिः कौशिकः गुडः उद्धकः । बओ गिद्धा बकः गृधः । तितिरो कअरो तितिरः कपिञ्जलः । लावओ लावकः कळिपिङ्को घरचडओ कळिविङ्कः गृहचटकः । खुझणओ खुञ्जनकः ।

खन्जरीटः तरुचम्बकुनिः । बल्गुविछः । देवउळो चम्पसउणो चम्मचिआ देवकुलः चर्मशकुनः चर्मचटिका । महुअरो अळि भमरो छप्पओ ससतळो इन्दिन्दिरो मधुकरः अळिः अमरः षट्पदः हिरेफः इन्दिन्दिरः । जणणिबहो गोवाळओ रविसळओ अकहिण्डिओ जननीवहः गोबालकः रविश्वलभः अर्ककीटकः । विसाणं सङ्गं गअदन्तश्च विषाणं शृङ्गं गजदन्तश्च । अड्णं बम्म कत्ती (खला!) अजिनं चर्म कृतिः । पितृत्मवा रामणा पिचोद्भवा रोचना । सिहि हुआसो । पिचं मकं पुरीषम् । कीळाळं सोणिअं रुहिरं लेहितं की ठालं शोणितं रुधिरम् । पिसिअं पळं कव्वं आमिसं मंसं पिशितं पछं क्रव्यम् आमिषं मासम् । पहुणं देशीपदम् । मोरपिक्जं मयूरपिच्छम् । माअन्दो चुदो सहआरो अम्बो माकन्दः चुतः सहकारः आम्रः । ळवणतरु जम्बू पळासिआ जम्बू पराशिका । धुअतरु पारिभद्दो शुक्तरुः पारिभद्रः । कुउमो अज्जुणो क्कुभः अर्जुनः । माळूरो विळ्ळो माखरः विश्वः । ळउजो दउओ देशीपदम्। कीरअरु सुअवच्छा भेण्टी सिरीसो कीरतरुः गुकवृक्षः भेण्टी शिरीयः । पिप्पळो बोडि पिप्पलः(बोधिः)। कळितरु महेडओ कलितरुः महे-दकः। कङ्केलि देशीपदम्। अशोकः। चारो पिआळो चारः प्रियाळः। ....... देशीपदम् । शाल्मलिः । दिश्रतर वद्यतर पळासो किंसुओ द्विजतरः बद्यतरः पलाशः किंगुकः। चित्रा अम्बळिआ चिश्वा अम्लिका। माहुळुङ्गी बीजकरिआ मातुळुङ्गी बीजपूरिका। रम्भा कथळी रम्भा कदकी। जिङ्गिणी गुळझनी देशी-पदम्। एतौ मोदकपर्यायौ। दुण्डुओ सोणाओ दुण्डुकः स्योनाकः। अहिण्डुओ भामन्दओं देशीपदम् । कुट्टुम्बरिआ काळम्बरिआ काष्टोदुम्बरिका फरगुवृक्ष-विशेषपर्यायो । कहतिन्दुओ कोमा मकटतिन्दुओ कपितिन्दुकः कोपः मर्कटति-न्द्रकः। सेळुकक्लो सेव्वाडओ सेसाहओ वहुआरो मधू(क) दुक्षः सेव्वाडओ देशीपदं, शेष्मातकः । वाडाकारं निहुतुन्नी । च्छेरळ्ळी सेहुण्डो धृहुओ फेमरो देशीपदं, ध्रुळिआतरु एते सुधावृक्षपयीयाः । अहिंना कन्थारी । ऋवह ऋवनो अक्को अकवळ्ळी रूपकी रूपिका अर्कः अर्कवल्ली । राअरुड् अभो सअको राज-रूपिका श्वेतार्कः। परिवक्षो वच्छकरक्षो चिरिबिल्बः वृक्षकरञ्जः। पवणारी पश्च-कुळ्ळो गन्धव्यो तरुणो प्रण्डो पवनारिः पञ्चाकुलः गन्धर्यः तरुणः प्रण्डः। दुफ्फंसकर्ञ्जं कण्डअकरञ्जो तिरिच्छी दुःस्पर्शकरञ्जः कण्टककरञ्जः ति-तिरिपिच्छ देशीपदम् । सिअमिरिओ सिग्गु सोहञ्जणओ सितमरिचः शि-

मुः सोभञ्जनकः। अजुअळपळ्ळवो सतुच्छवो अयुगळपर्णः सप्तच्छदः । सुनिः अगस्तिः अगस्त्यः । अगस्त्यतस्ङ्तिमळई (१) । मालतिः पाडळा कणह्नदो देशी-पदम्। पाटला। केसरो बहुला केसरः बहुलः माळई जाई मालती जातिः। पउरप्प-सवा णोमाळिआ पचुरपसवा नवमाछिका। तम्पेएळिआ सेफाळिआ ताम्रमृत्तिका शेफालिका। जावभो जामवणो ओड्रः जपापर्योयः। अम्बळिश्रा कुरण्डक्यो (अम्लिका कुरण्डकः।) इअरिवृ हयारि कणबीरो हयरिपुः इयारिः करवीरः। हरदइओ हरवळ्ळहो उम्मुचओ हेमो कणओ मातुओ धुचीरओ हरदयितः हरवल्लभः उन्मत्तकः हेम कनकः मातुलः धुर्धूरकः। पासओ अरन्तसओ पाशकः आटरूपकः । तरपष्टओ पोमाडो तरपष्टओ देशीपदम् , प्रपुत्ताटः । मोरओ निहरो मोरन्दओ आघाटपणो मयूरः सिही मोरन्दणो देशीपदम्। एते अपामार्ग-पर्यायाः । वायसजङ्घा । घणरवी घणणाओ मेहरुओ तण्डुलीअओ घनरवः घन-नादः मेघरवः तण्डुलीयकः। दिअळिडिआ वसणळाडिआ द्विजयष्टिका (त्रासण-यष्टिका।) समङ्गा इज्जळिका (समङ्गा यो नवाहिका)। मक्का भन्नराओ मार्कवः भृष्कराजः । कपोडी अक्रफुळ्ळिआ कपोडी देशीपदम् , अर्कपुष्पिका क्षीरिणीप-र्याया । वच्छककडिआ गोवाळककडिआ वुषककटिका गोपालककटिका । विसा-ळा .... स्रवारूणी इन्द्रवारूणी प्रन्दरबारूणी। बाणपूला। पाढा। हर्ष्टि देशी-पदम् । करहवारुणी उद्दखण्डओं करभवारुजी उद्दखण्डओं देशीपदम् । वाणरी कच्छु वानरी कच्छुः कपिकच्छुः। बीजकं बीजसारः असनपर्यायौ। हअगन्धा हुअपरिमळी असगन्धा हुयगन्धा हुयपरिमळा अश्वगन्धा । हुळिनी ळङ्कळिथा हिलेनी लाज्ञालका। सरळं विअहरं, विषं गरळम्। सेअप्फन्दा अपराइआ पन्वअकिणां श्वेतस्पन्दा अपराजिता पर्वतकर्णिका गिरिकर्णिका । सेआळ-मेहळिआ अट्ठीसंहारो सगाळमेखिङका अस्थिसंघा। पसुगन्धा पूइवकंडरओ पशुगन्त्रा पृतिवर्वरकः। अविगन्धेति प्रसिद्धा। णळिणी पुडहणी पोसिणी निकिनी पद्मिनी पुरकिनी (सेफं!) पोशिनी । तलकह्मा पद्धा पद्मिनीतलकर्दम् । सअपतं पद्भअं तामरसं कअं कमळं पोसं शतपत्रं पद्भजं तामरसं कजं कमछं पद्मम्। कर्रवं कुमुअं कैरवं कुमुद्म्। क ..... कदोष्टअं कुवळअं इन्दीवरं नीलोत्पलं कन्दोहअं देशीपदम् । कुसाण्डी बम्बा तुम्बी । वनदश्चा पोइब्मीळओ वनदाक्षा खहंबिळणो देशीपदम्। जालिनी सुरदाळी जालिनी धरताळी देवताळी । कुमारी विजा ककोडिआ कुमारी वन्ध्या कर्कोटिका ।

वअळी बोइअ मआळी वअळी देशीपदम् । पोतिका मयाडीना (१)। फणिवछी तम्बोळ्ळी । चक्कडा असुरिआ चक्राडा सुद्शना । छेळिन्दओ मेसिसिंगी मेस-विसाणिआ छेळिन्द्ओ देशीपदं, मेषशृङ्गी सेषविपाणिका । बल्या । बिडि-आइओ देशीपदम् । णाअवळा गङ्गीतह नागवळा गङ्गेतकी । छिण्णरुहा छिन-रुहा । गङ्कर्छ । सेराडो । साडो । गरुळो । गोमाडो । वामाहू । बुडवा । ओहु । बोट्टण्डओ । चत्वारि देशीपदम् । वर्षाम्: पुनर्नवा । कट्टण्डकः । कज्ज्ञओ । भोहेडओ । अज्जकः । कुठेरकः । चक्का । सुळसा । वणमञ्जन्ना वणसुरसा वनमण्डका वनसुरसा । कन्पासी महिळी कार्पासी महिळी देशीपदम् । स-अम्ळा सयावरी इहेरी किसळआ ज्ञतमूला ज्ञतावरी अभीठः किसळया। ह्रयकेशी निर्मुण्डी भूतकेशी। गौहावई तिवण्णी गोधापदी त्रिपणी गोजिह्वायाः पर्यायः । झिण्डअं गोपाळीपढअं झिण्डअं देशीपदं, गोपारुकपीठकम् । सिहि-सिहा सिहिचूडा मोरसिहा शिखिशिखा शिखिचूडा मय्रशिखा । कुकुरुमन्दओ कुकुरुच्च्छुन्द्रिआ रामसीअळिआ कुकुरुमन्द्रका कुकुरुचुच्छुन्द्री देशीपदं, रामशीतळिका । घरकुमारी हट्टकुमारी । जळामूळं जटामूलम् । किसळअं पळ्ळवं किसलयं पह्नवम्। पस्थं कुसुमं फुळ्ळं प्रसूनं कुसुमं फुछम्। माभन्दं अम्बम् अन्दं देशीपद्म्। पूअअं माइळुङ्गं वीअपूरं पूरकं मातुळुङ्गं वीजपूरकम्। माळुरं बिळ्ळं (माळूरं) विरुवम् । च्छोहळअं । बोन्धअं । पूसहळं कुस्रोण्डं कोहळअं पोष्टअं देशीपदं, पुष्पफलं क्र्माण्डं लावुकम् । कक्कडिआ वालुकं देशीपदम् । तुम्बकं कोलं बदरम् । कन्दो सूरणो कन्दः सूरणः । णाभरं महो-सर्अं मण्डु नागरं महाष्यं शुण्ठी । मागहिआ कणा पिप्पळिआ मरिअं तिअडुअम् । पिप्पली शुण्ठी मरिचमिति द्रव्यत्रितयं त्रिकटुकम् । सिन्धुव्भवं सेव्यरसं पण्डुरं सैन्थवं सिन्ध्द्भवं सर्वरसं पष्टु सैन्धवम्। जरणं जीरअं जीरकम्। मसुरिआ आसुरिका । घण्णं घणिअअं कोत्यभवं हळ्ळा धाम्यं धान्यकं कु-स्तुम्बरिका अळ्ळा देशीयदम् । में नई सिवा पच्छा हय्यई हेतकी शिवा पथ्या हरीतकी । कलिहलं माहेडिआ किष्फलं विभीतकम् । सुरवइज्जवा इन्द्रयवा । मण्डिअआ अलम्बुसा लम्बुसा बेद्धत्थओ मण्डितिका अलम्बुपा लम्बुपा वृद्धस्थिवरा । खसं सबरं छेद्धं शंखं शबरं छोद्धम् । हुआसो जळणो चित्तओ हुताशनः ज्वलनः चित्रकः। महुअभी महुळहिआ इहिमहु मधुकं मधुयष्टिका यष्टिमधु । रोहिणी कडुआ रोहिणी कटुका । ससिरेहा सोमराई

पाउन्छिआ शशिरेखा (सोमराजिः) वाकुचिका । सूणिम्बं किराअतिकं (भू-निम्वः) किरातिक्तः । धम्मासओ दुराळहा धन्वयवाषः दुरालभा । तक्कभा भाणिअं करकं फाणितम् । यस्यैवं लक्षणमाहुः —

''पाकादसत्वमुत्कान्तं गुडतां चाप्यनागतम्। फाणितं तत् ''।

कुसुमरसो मअरन्दो मसूरसारं कुसुमसळिळं महु कुसुमरसः मकरन्दः मसूरसारं कुसुमसिललं मधु । अळसं महुसारं सित्थअं मञणम् भळसं मधुसारं सिक्-त्थकं मदनम् । सुरभिसारम् । घअं घृतम् । तिक्खतेळ्ळं कडुएळ्ळं सरिळ्ळव-प्ळ्ळं तीक्ष्णतेलं कटुतैलं सर्थपतैलम् । नीरं जळं सळिळं तोशं पाणीअं नीरं जलं सलिलं तोयं पानीयम्। कणअजळं उह्लोद्अं कनकजलम् उण्णोदकम्। वरजळं जेट्टजळं तण्डुलधुअणं वरजलं ज्येष्ठजलम् । अवश्यायजलं घनजलम् । तुससळिळं तण्डुरुधावनम् । गअणजळं सिण्टा ओसा गगनजरुं सिण्टा देशीपदम् । सौवीरअं अम्बिळअम् आरणाळम् काञ्चिकम् । गोजरुं गोमुत्तम् । तकं महिअं तकं मथितम् । दुग्धोद्भवं नवनीतम् । सीह सरको शीथु सरकः । महरा पसण्णा मदिरा प्रसन्ना सुरा मह मेरअं मधु मैरेयम् । आसवा मध-विशेषाः । किम्मो सुराविअं किण्वं सुराबीजम् । गज्जो जवो गज्जो देशीपबं, यवः । कल्लमो शाली कळमः शालिः । उमा अळसी अतसिः । हिरिमिच्छो चणओ हिरिमिच्छो देशीपदम् । सिद्धत्थओ सरिसओ सिद्धार्थकः सर्षपः । हिरिबेरं जळं केसं कुळिसं चिहुरं हीवेरं जलं केशं सलिलं कुलिशं चिकुरः। बालकं मुणाळं बीरणं समरम् उशीरम् । जडा पेसी (जडा ?) कलिलं पिसळिळ देशीपदं मंसी जटा पेशी कललं पिसाळ्ळि मांसी । कुडिळं णरिन्दं तआरं (कुटिलं नन्यावर्तः तगरम् ।) तणं सामाअअं तणं स्थामाकम् । जळहरो घणो कन्भरो सूअरो कोळो जळवहो मोत्थं जलधरः घनः कन्धरः सूकरः कोलः जलवाहः मुस्तम् । कुवळअं विसाणं कन्दोष्टं उप्पळं कहं कुवलयं विषाणं कन्दोष्टं देशीपदम् उल्पलं कुष्ठम् । दाणवो सुरारी दणुइन्दो द्मनवः सुरारिः द्नुजेन्द्रः मुरा । कळअं । कच्चूरम् । गरा गन्धिवण्णअं गरा ब्रन्थिपर्णकम् । अरुणं रवि घुसिणं (घुसिणं ?) अरुणं रविः कुङ्कुमं घुसिणं देशीपदम् । दला । सिहळा। दण्डा लगुना बोरकभेदपर्यायौ । देवी वसुमई सालिपक्का देवी वसुमती । मलोस्वका मणिसेळ्ञभवं । माळरोळा । सर्जरसः । मणि (?) ।

तिंड सोआमणी सिरी सिरीसवा मअं तिंडित् सोदामिनी श्रीः श्रीवासकः। कुन्दं कुन्दुरुअं कुन्दं कुन्दुरुकम् । पुरम् । कच्छव्भवं । दुग्वम् । गुग्गुळू । रसो बोळो रसः बोलः। ससी घणसारो मोत्तिअं मुत्ताफळं कप्पूरं शशी धनसारः मोक्तिकं मुक्ताफ्लं कर्पूरम् । मणअणाहि दृष्यो मओ मअपओ कस्तूरिका मृगनाभिः । मळअं मळडन्भवं हरिअन्दणं भुअंगवळ्ळहं हिमं चन्दणं मलयं मलयोद्भवं हरिचन्दनं भुजङ्गवलमं हिमं चन्दनम् । लहु लोहो काळाउरु वाअसो अगुरु रुघु रोहः काळागुरु वायसः अगुरु । चन्द्णं रक्त-चन्दणं । सुरो सुरतरु देवदारु । तण्डुळम् । रावितारो तरुरोकु जैळ्ळखा । .... तरुरोगः । कृमिः । जतु लाक्षा । पाळिणी बिद्दु-मळआ नळिनी विद्वमलता । नळिका नळिनी । सामा कामिणी फळिणी कङ्गु पियङ्गु स्यामा कामिनी फिलिनी कङ्कुः प्रियङ्गुः । चळी वाणरो तेळ्ळंखळो कई पवङ्गो चञ्चळो अत्थिरो चलः वानरः तैलंखलः कपिः प्रवङ्गमः चञ्चलः अस्थिरः । सिल्लकः । चास्री गुङ्जां स्थानेयकम् । वरङ्गम् असणं वक्कळं कम्बुअं वराङ्गम् असनं वल्कलम् । ताम्रं त्वचम् । दमणको तावसो दमनकः तापसः । खइरुठभवो खइर(क)सारो खइरकक्को खदिरोद्भवः खदिरकपायः खदिरकल्कः । कुन्ती हरेरोआ कुन्ती हरेडका । हेलका तुढी सोआमिणी एला तुटिः सौामिनी एला। कणअं णाओ करी हरी णाएसरी कनकं नागः करी अहि: नागकेसरन् । क्षीरिणी तुवक्षीरी । फेणोव्भवा वंसरीअणा फेनोद्-भवा वंशरोचना। एला। तअरा। ताळवत्तअं तिसुअन्धं तमालपत्रं त्रि सुगन्धम्। णाएसरं । सहिअं । · · · · प्णचतुर्दशी । कुडो हडो देशीपदं घटः धटकः । कोअम्बो तक्खळओ । कोळम्बी देशीपदम् । उळूहळं किळिखे । सण्णदारः । किळिश्वअं देशीपदम् । ..... पत्तळं तिक्खं पत्रळं तीक्षणम् । पेरन्तं कुटं पर्यन्तं कुटं देशीपदम् । थडळ्ळं विहिअं थिकिअं देशीपदम् । उम्मथिअं । अहोमुहं ओसण्णिअं देशीपदम्, अधोमुखम् । तण्डाहं । तंत्तं । तण्डाहअं देशीयदम् । हित्तआ । ग्वकपर्यायौ । अइरा सीमा मर्यादा सीमा । विहङ्गरेखापर्यायौ । मळइअं । अहिअं देशीपदम् । एवं णिमिञं गुविइंअं निमित्तं स्थापितम् । करविअं उळ्ळिअम् कळ्ळविअं त्रयोऽप्यालोळनपर्यायाः । हसिळिअं गुण्डिअम् अवचुण्णिअं गुण्ठितम् अवचूर्णितम् । विअं । विळअं हाणिअं देशीपदम् । विदारणपर्यायौ । उस्समूरिअं । चुण्णकीअं चूर्णीकृतम् उग्गाहिअम् उद्ग्राहिकं ग्राहिकम् । कुडिइत्थं । छिन्दं । कुडित्तं देशीपदम् ॥

धम्मत्थकामजसोजीविआण जे साहणककताळ्ळच्छा। ते भण्णन्ति विअड्डा ण उणा प्रवश्चणमत्रगा॥ २७५॥

धर्मार्थकामयशोजीवितानां ये साधनैकतत्पराः । ते भण्यन्ते विद्रया न पुनः परवश्चनसतृष्णाः ॥

विदग्धानधिकृत्य प्रयोगमन्थस्यास्य निवन्ध इति तेषां मुख्यलक्षणमन् नया गाथया प्रतिपाद्यते । विदग्धा व्युत्पन्नाः कथ्यन्ते, ये त्रिवर्गस्य कीर्तेः स्वपरसंबन्धिनो जीवितस्य च सम्पादन एवैकस्मिन् प्रयत्नभाजां मुख्यत्या यथोक्तासु प्रयोगिकियासु प्रवर्तन्ते । ये तु परवञ्चनप्राधानयेनैव धर्मादिनि-रपेक्षाः प्रवर्तन्ते ते जळा एव, न तु विदग्धाः । ये वा परवञ्चनाप्रकारा इहोपदिष्टास्ते पापप्रयुक्तवञ्चनापरिज्ञानार्थाः प्राणात्ययादिसङ्कटप्रयोज्या वा धर्माद्यबाधकत्वेनोपदिष्टा एवेति वेदितव्या इति ॥ २७५ ॥

एकककं चिअ णामञ्जाणहणो जइ अइपासिद्वाइ। वत्थूण ताण विवरणमिह (ण) कअमसारवुद्वीए॥ २७६॥

> एकैक(मेव) नाम येषां जने यान्यतिप्रसिद्धानि । वस्तूनां तेषां विवरणभिह (न) कृतमसारबुद्धचा ॥

स्वकृतस्य निघण्टोरव्याप्त्यादिदेषिमेत्या परिहरित । इह निघण्टो तेषां पदार्थानां पर्यायपतिपादनेन व्याख्यानं न कृतम् अनुपादेयंत्वात् वुच्छ- धिया । येषाम् अनारिहेककुरु छहुञ्चोषप्रभृती .... भार एकैका संज्ञा प्रतीता, येषां पर्यायो न विद्यत इत्यर्थः । तथा यानि वस्तू .... .... त्यर्थानि तेषामपि पर्यायो नोदित इति ॥ २७६॥

इह एत्तिअमत्तदोबिअ जे उपउज्जनित वत्थुपज्जाआ।
हरमेहळाणिबन्धे विअड्डजणबड्डिआणन्दा॥ २७७॥

इहैतावनमात्र एव ये उपयुज्यन्ते वस्तुपर्यायाः । हरमेखलानिवन्धे विदग्धजनवर्धितानन्दाः ॥

इहास्मिन् हरमेखलारूये मन्थे ब्युत्पन्नलोकपारितोपितपरिभाषा वस्तूनां पर्यायाः संज्ञाविशेषाः एतावन्मात्र एव, यावन्तो निषण्टौ प्रदिशाता य उपयु-ज्यन्ते। यैरिह प्रयुक्तशब्दार्थावगमे जाते किमन्यैरप्रयोगैरिहेत्यर्थः ॥ २७७॥

इअ एस परिसमप्पइ सुवण्णरअणुज्जळा सुसन्धाणा। हरमेहळा विअड्डाणुराअकइविहअणामङ्का ॥ २७८॥

इहोति परिसमाप्यते सुवर्णरचनोज्ज्वला सुसंस्थाना । हरमेखला विदग्धानुरागकृतिद्वितीयनामाङ्का ॥

इत्युक्तेन प्रकारेणेह (सप्त १ पञ्च)मे परिच्छेदे हरमेखलायाः प्रयोगमाला निष्पद्यते । कीहशी । शोभितैर्वर्णेरक्षरैः कृता रचना घटना तया प्रकृष्टा । मेख-लापि सुवर्णहेमरतेश्च पद्मरागादिसिरुज्जवलकान्ति(रिति) समं भवति । शोभनस-निवेशा च । अन्यच कीहशी । विद्ग्धानुरागाकृतिद्वितीयनामाङ्का (विद्ग्धानुरागकृतिरिति द्वितीय १) अपरमभिधानमङ्कश्चिहं यस्याः सा तथेति ॥ २०८॥

जमाहजाअजणमणहराइ हरभेहळारइआइ । कुखुणिसपारमसे ते(ण) जणो णिट्टुई ळाहओ॥ २७९॥

यत्समजातन्न (१) मनोहरया इरमेखलारचनया । कुशलः प्रवीणः अशेषस्तेन जनो निवृत्तिं लभताम् ॥

सकलजनहृदयावर्जकेन हरमेखलाख्येन प्रन्थेन निवन्धे(न) समं यत् परिपूर्ण धर्माद्यव्याप्तिलक्षणं ग्रुभमुत्पन्नं, तेन मदमिसम्बन्धमिपतेन सर्वलोक आनन्दं प्रामोत्विति ॥ २७९ ॥

(धर)णिवराहरज्जे कविमण्डणतणअमाहबसुएण। रइआ चित्तउढे माहुएण हरमेहळा ॥ २८०॥

धरणिवराहराज्ये कविमण्डनतनयमा(ध १ धव)सुतेन । रचिता चित्रकूटे माहुकेन हरमेखला ॥

माधवास्यस्य तनयेन चित्रक्दे निवासिना माहुकाख्येन एषा हरमेख-

लापयोगमाला रचिता ॥ २८०॥

एत्थरसाए अञ्चताए समाहमासम्मि । सत्तप्रदिणे समत्ता विअवह्यजणसुणिअपरमत्था ॥ २८१ ॥

वत्सर(सु १ ग्र)तेष्वष्टसु (समाधमासे । सप्तमदिने) समाप्ता विदग्धजनज्ञातपरमार्था ॥ श्रीविक्तमादित्यकालात् सप्ताशीत्यधिके धर्मशताष्ट्रग(तो १ ते) माघसप्त-म्योमेषा हरमेखला व्युत्पन्नलोकेरेवावगततत्त्वा(नि १) निष्पादितेति ॥ २८१॥

हरमेहळानिहण्टू समसा ॥ हरमेखलानिघण्डः समाप्ता ॥

नानाध्ययमयी खळीकृतखळा सर्वान् समीकुर्वती विश्वस्तास्तिकरी सुगन्धितवराभोगाखिळान् भ्रुह । भोगेऽप्यपरिविभ्रतीति विधृता सर्वाधिसिद्ध्युज्ज्वला त्रैलोक्ये हरमेखला विलसतां कीर्तिर्थथा सद्गुरु(?)॥ प्रयो(गाणि वा ? गवनमा)लिकामनवमा(म ? मिमां) माहुको महाकविररिरचत् समुचितेन यत्नेन याम् । विशोध्य विधृता मया रणु(?)विवद्ध्य काण्डेऽधुना नरेन्द्रवरदां बुधाः! प्रथयताखिछक्ष्मातले ॥ उक्तानुक्ताः सक्छप्रकरणगदितप्रयोगसिद्ध्यर्थम् । लिख्यन्ते शास्त्रान्तरपछितिबधाना विशेषपरिभाषाः ॥ प्राह्मं गोक्षीरविण्मूत्रे प्रस्वोऽत्र भवन् सरम् । यथासम्भवमन्येऽपि चैतद् बाह्यं च नीरुजम् ॥ यूनां बलवतां धातपक्षशृङ्ख्यादिकम् । रसा निरसनाः पञ्च कषायोत्पत्तिकारणम् ॥ रसकरकशृतशीतफाण्डा(त्र ? नां) खक्षणं यथा। स्वरसस्तत्क्षणो जातद्रव्यस्य रूपं त्रिशतम् ॥ चतुष्पकं मध्यमात्रा (यां !) तस्य करको द्रवार्द्धितः । चूणीशं द्वादशगुणैर्द्रव्यं मध्यममात्रया ॥ श्रतं परं य + + + + + + + + + + + + | (काथपादा)वशेषं तु (शीत) एकनि(शो)पितः॥ परुं द्रवपरु: षड्भि: फाण्डं तूष्णाम्भसा युतम् । + + + + कषायाणामेवां दुर्वलवत्तरः॥

देशकालवलव्याधिकोष्ठमानादिनिश्चयः । + + + मात्रानियमो नास्ति प्रोकादिद्पेणा ॥ यतु क्षीरादिपाके द्वव्यं तु सागा वोडशघारिणः। चतुर्भागावशेषं तु स क्षीरादिकं मानन (?) ।। काथ्यं क्षीरादिशेषं तु माह्यं मध्ये ध्रुवं त्विति । द्रव्याद्ष्युणं (क्षीरं) क्षीरात् तोयं चतुर्गुणस् ॥ क्षीरावद्मेषं कर्तव्यं क्षीरपाके त्वयं विधि:। अनुक्तमाने खेहस्य पाके कल्कं चतुर्गुणम् ॥ स्नेहस्ततो द्रवस्ततु विशेषः कैश्चिदुच्यते । स्नेहे सिध्यति गुद्धाम्बुनिष्कवाथस्वरसैः क्रमात् ॥ कल्कस्य योजयेदंशं चतुर्थ पष्ठमञ्जमम्। नाज्याद्वीजाङ्गुलिमत् शब्दो न स्याद् य(दामि)तः ॥ गन्धवर्णादिसम्पन्नं सिद्धं स्नेहं तद्।हरेत् । फेनशान्तिर्वृते सिद्धे तैले फेनसमुद्भवः ॥ लेह(स्य तन्तु) मचा तु तोये सादन्त्ववरारुहाः(१)। स्नेहस्य त्रिविधः पाको मर्दयेत् सङ्गहितक्रणािकहो (१)॥ + + + + + + + सदायत्विति ते मनाक्। उत्पादलक्षणाञ्जीनो दग्धः सर्वत्र निष्फलः॥ आमोऽभिसादकृद् यसात् तस्माद् माद्यं त्रिलक्षणैः। अथान्याः काश्चिद्चयन्ते परिभाषा यथातथम् ॥ औषभेऽनुक्तमाने तु तुल्यानंशान् प्रयोजयेत्। + + अनुक्तद्रव्यं च करुकीकृत्योपयोजयेत् ॥ अनुक्तद्रव्यसंयोगे पेषणालोलने जलम् । तदेव स्नेहपाकेन चूर्णादौ द्विगुणं क्षिपेत्॥ गुळाद्यनुक्तमानत्वे निष्पांके द्वावभास +। सितमरिचसिद्धार्थतण्डुला धान्यमाषकम् ॥ कुडुवं प्रस्थकं शान्तं द्रोणं वह इति कमात् । तुलामानाभिधा + + + + + + + + + |

+ + + + + + + + + स्य क्रण उच्यते। तत्र सिद्धार्थपर्यन्तमुत्तरोत्तरषड्गुणम् । तण्डुलोऽष्टौ तु सिद्धा(र्थः षट्सिद्धार्थो) यवः स्मृतः ॥ द्वी यवी (मापकं प्रोक्तं) + + + + + + + + | (कुडुबाच) वहान्तं तु यथाकमचतुर्गुणस् । यथासम्भवमेतेषां पर्यायः क(थ्यते कमात्) ॥ माषस्य धानको हेम द्वौ चान्ये क्षुद्रकस्तथा। बद्रं चळमं (कालः कर्षोऽक्षश्च पिचुस्तथा) ।। सुवंग पाणितलकं विडाळपदकं च तत्। पानेऽणिकयो सार्षे(१)तिन्दुकः कवलग्रहः॥ तथा षोडाशिका कर्षद्वयस्याष्टमिका तथा। शुक्तिः पलस्य पुपुस्तु (१) बिल्वपत्रं चतुर्थकम् ॥ प्रकुष्यस्य द्वयस्याथः प्रसृतिः शास्त्रमानकम् । कुडुबस्याञ्जलिस्ते द्वे मानिकामात्रमाढकः ।। तस्य + द्रोणपर्याया नल्वणः कलशोऽर्मणः। षट्कुम्भस्तद्द्वयस्य + शूपै पलशतं तथा ॥ विंशतिस्तानि भागेन षोडशमो धरणं पला। कड्बावहपर्यन्तं शुष्काणां मानमीदशम्। आर्द्राणां च द्रवाणां च द्विगुणं तद्धि करुपयेत ॥

ओं हरमेखलायाष्टीका समाप्ता।

शुभं भूयात्॥

## LIST OF SANSKRIT PUBLICATIONS FOR SALE.

| भक्ति  | HAA Bhaktimaniani (Ct. ti) h H H C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rs. | As. | P. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| 411.01 | मञ्जरी Bhaktimanjari (Stuti) by H. H. Svāti<br>Śrī Rāma Varma Mahārāja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 0   | 0  |
| स्यान  | न्दूरपुरवर्णनप्रवन्धः Syanandurapurayarnana-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 0   | 0  |
|        | prabandha (Kayya) by H. H. Syāti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |
|        | Srī Rāma Varma Mahārāja, with the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |    |
|        | commentary Sundarī of Rājarāja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |    |
|        | Varma Koil Tampurān.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | 0   | 0  |
|        | A Company of the Comp |     |     |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |    |
|        | m in the second  |     |     |    |
|        | Trivandrum Sanskrit Series.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |    |
| No.    | 1—दैचम् Daiva (Vyākaraņa) by Deva with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |    |
| 0      | Puruşakāra of Kṛṣṇalīlāsukamuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |    |
|        | (out of stock).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 0   | 0  |
| No.    | 2-अभिनवकौस्तुभमाला-दक्षिणामूर्त्तिस्तवौ Abhi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |    |
|        | navakaustubhamala and Daksina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |    |
|        | murtistava by Kṛṣṇalīlāśukamuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   | 2   | 0  |
| No.    | 3—नलाभ्युद्यः Nalabhyudaya (Kāvya) by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |    |
|        | Vāmana Bhatta Bāṇa (second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |    |
|        | edition).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   | 4   | 0  |
| No.    | 4—शिवलीलार्णवः Sivalilarnava (Kāvya) by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |    |
|        | Nīlakanta Dīksita (out of stock).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 0   | 0  |
| No.    | 5—ध्यक्तिविवेकः Yyaktiviveka (Alankāra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |    |
|        | by Mahima-Bhatta with commentary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 2   | 0  |
| No.    | 6—दुर्घटवृत्तिः Durghatavrtii (Vyākaraņa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |    |
|        | by Saranadeva (out of stock).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | 0   | 0  |
| No     | 7—ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका Brahmatattyapraka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |    |
|        | sika (Vedānta) by Sadāsivendrasara-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   | 4   | 0  |
| No.    | 8—प्रद्माभ्युद्यम् Pradyumnabhyudaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |    |
|        | (Nāṭaka) by Ravi Varma Bhūpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |    |
|        | (out of steek).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 0   | ^  |

| The state of the s |                              | AS. | P, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----|
| No. 9—विरूपाक्षपञ्चाशिका Virupaksapancasika<br>(Vedānta) by Virūpākṣanātha with<br>the commentary of Vidyācakra<br>vartin (out of stock)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u<br>-                       | 8   | 0  |
| No. 10—मातङ्गलीला Matangalila (Gajalakṣaṇa<br>by Nīlakaṇṭha (out of stock)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ). 0                         | 8   | 0  |
| No. 11—तपतीसंवरणम् Tapatisamvarana<br>(Nāṭaka) by Kulaśekhara Varma with<br>the commentary of Śivarām<br>(ɔut of stock)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a                            | 4   | 0  |
| No. 12—परमार्थसारम् Paramarthasara (Vedānta<br>, by Ādišesa with the commentary of<br>Rāghavānanda (out of stock)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | of ). 0                      | 8   | 0  |
| No. 13— सुभद्राधनञ्जयम् Subhadradhananjaya<br>(Nāṭaka) by Kulaśekhara Varma wii<br>the commentary of Śivarām<br>(out of stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na                           | 0   | 0  |
| No. 14— नीतिसार: Nitisara (Nīti) by Kāmandak<br>with the commentary of Sankarāry<br>(out of stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7a                           | 8   | 0  |
| No. 15—स्वप्तवासचदत्तम् Svapnavasavadatta<br>(Nāṭaka) by Bhāsa (second edition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ). 1                         | 8   | 0  |
| No. 16—प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् Pratijnayaugandha<br>rayana (Nāṭaka) by Bhās<br>(out of stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sa                           | 8   | 0  |
| No. 17—पञ्चरात्रम् Pancaratra (Nāṭaka) b<br>Bhāsa (out of stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ). 1                         | 0   | 0  |
| No. 18—नारायणीयम् Narayaniya (Stuti) k<br>Nārāyana Bhaṭṭa with the commen<br>ary of Desamaṇgalavāry<br>(second edition<br>No. 19—मानमेयोदयः Manameyodaya (Mīmāms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oy<br>t-<br>va 4<br>).<br>ā) | . 0 | 0  |
| by Nārāyaṇa Bhaṭṭa and Nārāyaṇ<br>Paṇḍita ( <i>out of stock</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na<br>)- 1                   | 4   | Ĉ  |
| No. 20 — अविमारकम् Avimaraka (Nāṭaka) h<br>Bhāsa (out of stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ). 1                         | . 8 | .0 |
| No. 21— बालचरितम् Balacarita (Nāṭaka) h<br>Bhāsa (out of stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 1 0 | 0  |

| NT.  | 0.0   |                                              | I  | 33. A | S. 1 | ,     |
|------|-------|----------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 11/0 | 0. 22 | मध्यमञ्यायोग-दूतवाक्य-दूतघटोत्कच-कर्णभारो    |    |       |      |       |
|      |       | हमङ्गान Madhyamayyayoga-Duta                 |    |       |      |       |
|      |       | vakya-Dutaghatotkaca-Karna-                  |    |       |      |       |
|      |       | onara and Urubhanga (Nataka)                 | 1  |       |      |       |
| 27   | 6-    | DV Bhasa (out of stock)                      |    | 1     | 8 (  | )     |
| No   | . 23  | —नानाथोणेवसंक्षेपः Nanartharnavasam.         |    |       |      | 10000 |
|      |       | ksepa (Nosa) by Kesayasyamin                 |    |       |      |       |
|      |       | (Part I, 1st and 2nd Kāndas).                |    |       |      |       |
| 27   |       | (out of stock)                               | 30 | 1 1:  | 2 (  | )     |
| No   | . 24  | -जानकीपरिणयः Janakiparinaya (Kāvya)          |    |       |      |       |
|      |       | by Cakra Kavi (out of stock).                |    | 1 (   | 0    | ì     |
| No.  | 25    | -काणाद्सिद्धान्तचन्द्रिका Kanadasiddhanta-   |    |       |      |       |
|      |       | candrika (Nyāya) by Gangādhara-              |    |       |      |       |
|      |       | sūri (out of stock).                         | ſ  | 12    | 0    |       |
| No   | 26    |                                              |    | 14    | . 0  |       |
| 110. | 20-   | अभिषेकनाटकम् Abhisekanataka by               | 25 | 2.0   |      |       |
| N.   | 97    | Bhāsa (out of stock).                        | 0  | 12    | 0    |       |
| 110. | 21-   | क्रमारसम्भवः Kumarasambhaya (Kāvya)          |    |       |      |       |
|      |       | by Kālidāsa with the two comment-            |    |       |      |       |
| 0    |       | aries, Prakāsikā of Arunagirinātha           |    |       |      |       |
|      |       | and Vivarana of Nārāyana Pandita             |    |       |      |       |
| SI   | 0     | (Part I, 1st and 2nd Sargas) (out of stock). | 1  | 10    | 0    |       |
| No   | 28_   | - वैखानसंधर्मप्रश्नः Yaikhanasadharmapra-    | 1  | 12    | U    |       |
| 110. | 20    | sna (Dharmasatra) by Vikhanas                |    |       |      |       |
|      |       | (out of stock).                              | 0  | 0     | 0    |       |
| NI - | 20    |                                              | U  | 8     | 0    |       |
| 110. | 29-   | -नानार्थार्णवसंक्षेपः Nanartharnavasam -     |    |       |      |       |
|      |       | ksepa (Kośa) by Keśavasvāmin                 | ^  |       |      |       |
|      |       |                                              | 2  | 4     | 0    |       |
| No.  | 30-   | -वास्तुविद्या Vastuvidya (Silpa) (out of     |    |       |      |       |
|      |       | stock).                                      | 0  | 12    | 0    |       |
| No.  | 31—   | नानार्थार्णवसंक्षेपः Nanartharnavasam -      |    |       |      |       |
|      |       | ksepa (Kośa) by Keśavasvāmin                 |    |       |      |       |
|      |       | (Part III, 4th, 5th and 6th                  |    | 37    |      |       |
| -    | 00    |                                              | 1  | 0     | 0    |       |
| No.  | 32-   | उमारसम्बः Kumarasambhava (Kāvya)             |    |       |      |       |
|      |       | by Kālidāsa with the two comment-            |    |       |      |       |
|      |       | aries, Prakāšikā of Araņagirinātha           |    |       |      |       |
|      |       | and Vivarana of Nārāyana Paṇḍita             |    |       |      |       |
|      |       | (Part II, 3rd, 4th and 5th Sargas)           | 0  | 0     | _    |       |
|      |       | (out of stock).                              | 3  | 8     | 0    |       |

| rs                                                                                                                                                           | . A | s. I |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| No. 33- arteatie: Vararucasangraha                                                                                                                           |     |      |     |
| (Vyākaraņa) with the commentary Dīpaprabhā of Nārāyaṇa (out of stock).                                                                                       | 0   | 8    |     |
| No. 34—मणिद्र्पेण: Manidarpana (Nyāya) by<br>Rājacūdāmaņimakhin.                                                                                             | 1   | 4    | 0   |
| No. 35—मणिसार: Manisara (Nyāya) by Gopī-<br>nātha.                                                                                                           | 1   | 8    | 0   |
| No. 36 - कुमारसम्भव: Kumarasambhava (Kāvya)<br>by Kāļidāsa with the two comment-<br>aries, Prakāsikā of Aruņagirinātha                                       |     |      |     |
| and Vivarana of Nārāyana Paṇḍita<br>(Part III, 6th, 7th and 8th Sargas).                                                                                     | 3   | 0    | 0   |
| No. 37—आशीचाष्टकम् Asaucastaka (Smṛti) by<br>Vararuci with commentary.                                                                                       | 0   | 4    | 0   |
| No. 38—नामिल्ज्ञानुशासनम् Namalinganusasana<br>(Kośa) by Amarasimha with the com-<br>mentary Tīkāsarvasva of Vandya-                                         |     |      |     |
| ghaṭīya Sarvānanda (Part I, 1st<br>Kāṇḍa).                                                                                                                   | 2   | 0    | 0   |
| No. 39—चारुद्त्तम् Carudatta (Nāṭaka) by Bhāsa (out of stock).                                                                                               |     | 12   | 0   |
| No. 40—अलङ्कारसूत्रम् Alankarasutra by Rājānaka<br>Ruyyaka with the Alankārasarvasva<br>of Mankhūka and its commentary by<br>Samudrabandha (second edition). | 2   | 8    | 0   |
| No. 41—अध्यात्मपटलम् Adhyatmapatala (Vedānta) by Apastamba with Vivaraṇa of Śrī Śaṅkara-Bhagavat-Pāda                                                        |     |      |     |
| (out of stock).                                                                                                                                              | 0   | 4    | 0   |
| No. 42—प्रतिमानाटकम् Pratimanataka by Bhāsa (out of stock).                                                                                                  | 1   | 8    | 0   |
| No. 43—नामलिङ्गानुशासनम् Namalinganusasana<br>(Kośa) by Amarasimha with the two<br>commentaries, Amarakośodghāṭana.of<br>Kṣīrasvāmin and Tīkāsarvasva of     |     |      |     |
| Vandyaghaṭīya Sarvānanda (Part II,<br>2nd Kanda, 1-6 vargas).                                                                                                | . 2 | 8    | 0   |
| No. 44—तन्त्रशुद्धम् Tantrasuddha by Bhatṭāraka<br>Vedottama (out of stock)                                                                                  |     | ) 4  | 1 0 |

| No. 45—Wisesaure Property                                        | RS. | A8. | P. |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| No. 45—ячञ्चहद्यम् Prapancahrdaya.                               | 1   | 0   | C  |
| No. 46—परिभाषावृत्तिः Paribhasavrtti (Vya-                       |     |     |    |
| karaṇa) by Nīlakaṇṭa Dīkṣita.                                    | 0   | 8   | 0  |
| No. 47—सिद्धान्तसिद्धाञ्जनम् Siddhantasiddhanjana                | a   |     |    |
| ( Granta) by Kishananda Sarasvati                                |     | 10  |    |
| No. 48—सिद्धान्तसिद्धाञ्जनम् Do. Do.                             | 1   | 12  | 0  |
| No. 46—सिद्धान्तासद्धाञ्जनम् Do, Do. (Part II).                  | 0   | 0   | •  |
| No. 49—गोलदीपिका Goladipika (Jyotişa) by                         | 2   | 0   | 0  |
| Paramesvara.                                                     | 0   | 4   | ^  |
| No. 50 - रसार्णवसुधाकरः Rasarnavasudhakara                       | U   | 7   | U  |
| (Alankâra) by Singa Bhūpāla.                                     | 3   | 0   | 0  |
| No. 51—नामछिङ्गानुशासनम् Namalinganusasana                       | 0   | U   | U  |
| (Mosa) by Amarasimha with the two                                |     |     |    |
| commentaries. A marakośodahātana of                              |     |     |    |
| Aşırasvamın and Tikasarvasva of                                  |     |     |    |
| Vandyaghaṭīya Sarvānanda (Part III,<br>2nd Kanda, 7-10 vargas).  | 9   | 0   | ^  |
|                                                                  | 2   | U   | U  |
| No. 52—नामिल्ङ्रानुशासनम् Namalinganusasana                      |     |     |    |
| (Kośa) by Amarasimha with the commentary Tîkâsarvasva of Vandya- |     | 74  |    |
| ghaṭîya Sarvânanda (Part IV, 3rd                                 |     |     |    |
| Kâṇḍa).                                                          | 1   | 8   | 0  |
| No. 53 शाब्दनिर्णय: Sabdanirnaya (Vedânta) by                    |     |     |    |
| Prakâśâtmayatîndra.                                              | 0 1 | 2   | 0  |
| No. 54 स्फोटसिद्धिन्यायविचारः Sphotasiddhi-                      |     |     |    |
| nyayavicara (Vyâkaraṇa).                                         | 0   | 4   | 0  |
| No. 55—मत्तविलासप्रहसनम् Mattavilasaprahasana                    |     |     |    |
| (Nâţaka) by Mahendravikrama-                                     | 0   | 0   | •  |
|                                                                  | 0   | 8   | )  |
| No. 56—मनुष्यालयचन्द्रिका Manusyalayaca-                         |     |     |    |
| ndrika (Silpa) (out of stock),                                   | 0 8 | 8 ( | )  |
| No. 57—रघुवीरचरितम् Raghuviracarita                              |     |     |    |
| (Kâvya).                                                         | 1 4 | 4 ( | )  |
| 50. 58—सिद्धान्तसिद्धाञ्जनम् Siddhantasiddhanjana                |     |     |    |
| (Vedânta) by Kṛṣṇânanda Sarasvatî                                | 0   |     | •  |
| (Part III).                                                      | Z I | 0   | 0  |

| VV -0.0 - 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R | S. AS |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|
| No. 71—तन्त्रसमुखय: Tantrasamuccaya (Tantra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | o. Ac | . E. |
| by Narayana with the commentary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |      |
| Vimarsini of Sankara (Part II, 7—12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |      |
| Patalas) (out of stock).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 0     |      |
| No. 79 - 5-100k).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | 3 8   | 0    |
| No. 72—ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः Isanasiyaguru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |      |
| devapaddhati (Tantra) by Isanasiva-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |      |
| gurudevamiśra (Part II, Mantrapāda),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 0     | 0    |
| No. 73—ईश्वरप्रतिपत्तिप्रकाशः Isvarapratipatti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |      |
| prakasa (Vedānta) by Madhusūdana-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       | 20   |
| sarasvatī.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 | 4     | 0    |
| No. 74—याज्ञवल्क्यस्मृति: Yajnavalkyasmrti with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |      |
| the commentary Bâlakrîdâ of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |       |      |
| Viśvarûpâcârya (Part I — Âcâra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |      |
| and Vyavahâra Adhyâyās).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 1     | 0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 00    | 0    |
| No. 75—शिल्परतम् Silparatna (Silpa) by Sri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |       |      |
| kumāra (Part I).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 12    | 0    |
| No. 76—आर्यमञ्जुश्रीम्लकल्पः Aryamanjusrimula-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |      |
| kalpa (Part II).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | 0     | 0    |
| No. 77 - ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः Isanasiyaguru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |      |
| devapaddhati (Tantra) by Iśānaśiya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |      |
| gurudevamisra (Part III, Kriyāpāda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |       |      |
| 1—30 Paṭalās).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 | 0     | 0    |
| No. 78—आध्वलायनगृह्यस्त्रम् Asvalayanagrhya-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |      |
| sutra with the commentary Anavila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 | 6     | 0    |
| No. 79—अर्थशास्त्रम् Arthasastra of Kautalya with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |      |
| commentary by Mahāmahopādhyāya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |      |
| T. Gaṇapati Śāstri (Part I, 1 & 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 12    | 0    |
| No. 80-अर्थशास्त्रम् Do. Do. (Part II, 3-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 | 14    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 0     | •    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 0     | U    |
| No. 81—याञ्चल्क्यस्मृति: Yajnavalkyasmrti with the commentary Bâlakrīda of Visva-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |      |
| rūpācārya (Part II. Prāyascit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 0     | 0    |
| The state of the s | 2 | 0     | 0 2  |
| No. 82— সর্থহাভ্যেদ্ Arthasastra of Kautalya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |       |      |
| with commentary by Mahāmahopā-<br>dhyāya T. Gaṇapati Śāstri (Part III,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       | .61  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 |       | 0    |
| 2 IJ Aumaranas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | 4     | U    |

| .9 01 11-         |                                                                      | RS | . A8 | 3. F |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|
| No. 96— ऋक्सी     | हेता Rksamhita with the Bhāṣya                                       |    |      |      |
| of S              | kandasvāmin and the commentary                                       |    |      |      |
| of '              | Venkatamādhavārya (Part I, 1st                                       |    |      |      |
|                   | Adhyāya in Ist Astaka).                                              | 1  | 8    | 0    |
| No. 97-नारदीर     | पमनुसंहिता Naradiyamanusamhita                                       |    |      |      |
| (Sm)              | rti) with Bhāṣya of Bhavasvāmin.                                     | 2  | . 0  | -0   |
|                   |                                                                      | 4  | U    | 0    |
| मण ३०। शिष्पर     | लम् Silparatna (Śilpa) by Śrī-                                       |    |      |      |
|                   | kumāra. (Part II)                                                    | 2  | 8    | 0    |
| No. 99—मीमांस     | ास्रोकचार्त्तिकम् Mimamsasloka-                                      |    |      |      |
|                   | tika (Mīmāmsā) with the com-                                         |    |      |      |
| mer               | ntary Kāsikā of Sucaritamisra                                        |    |      |      |
| N 100             | (Part II).                                                           | 2  | 0    | 0    |
|                   | প্ৰকাৰা: Kavyaprakasa (Alankāra)                                     |    |      |      |
|                   | Mammatabhatta with the two com-                                      |    |      | 7.0  |
|                   | entaries, Sampradāyaprakāsinī of                                     |    |      | **   |
|                   | rīvidyācakravartin and Sāhitya-<br>īdāmaņi of Bhaṭṭagopāla (Part II, |    |      |      |
| 1                 | 6-10 Ullāsās).                                                       | 5  | 0    | 0    |
| No. 101—आर्यभ     | टीयम् Aryabhatīya (Jyotişa) of                                       |    |      |      |
|                   | ryabhaṭācārya with the Bhāṣya of                                     |    | ***  |      |
|                   | īlakaņthasomasutvan (Part I.                                         |    |      |      |
| 23                |                                                                      | 2  | 8    | 0    |
| No. 102 दत्तिल    | q Dattila (Sangīta) of Dattila-                                      |    | -    |      |
|                   |                                                                      | 0  | 4    | 0    |
| No. 103—हंससन्    | देशः Hamsasandesa (Vedānta)                                          |    |      |      |
| with              | h commentary.                                                        | 0  | 8    | 0    |
| No. 104—साम्बप    | ञ्चाशिका Sambapancasika                                              |    |      |      |
| (S                | tuti) with commentary.                                               | 1  | 0    | 0    |
| No. 105 - निधिप्र | द्रीप: Nidhipradipa of Siddha-                                       |    |      |      |
| éri               | kanthasambhu.                                                        | 0  | 4    | 0    |
| No. 106—प्रक्रिया | सर्वस्वम् Prakriyasarvasva                                           |    |      |      |
|                   | karaņa) of Šrī Nārāyaņa                                              |    |      |      |
| Bhat              | ta with commentary (Part I.)                                         | 1  | 0    | 0    |

| TA LI                                                                                                                                | RS. | AS. | P.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| No. 107—काञ्यरतम् Kavyaratna (Kāvya) of Arhaddāsa                                                                                    | 0   | 12  | 0    |
| No. 108—बालमार्ताण्डविजयम् Balamartanda-<br>vijaya (Nāṭaka) of Devarājakavi.                                                         | 1   | 8   | 0    |
| No. 109—न्यायसारः Nyayasara with the commentary of Vāsudevasāri.                                                                     | . 1 | 8   | 0    |
| No. 110—आर्यभटीयम् Aryabhatiya (Jyotişā) of<br>Āryabhaṭācārya with the Bhāsya<br>of Nīlakaṇṭhasomasutvan.(Part II.<br>Kālakriyāpāda) | 1   | 0   | 0    |
| No. 111— हृद्यप्रियः Hridayapriya (Vaidyaka)<br>by Paramesvara,                                                                      | 3   | 0   | 0    |
| No. 112—कुचेलोपाल्यानम् अजामिलोपाल्यानं च ।                                                                                          |     |     |      |
| Kucelopakhyana and Ajamilo-<br>pakhyana (Sangīta) by H. H.<br>Svāti Śrī Rāma Varma Mahārāja.                                         | 0   | 4   | 0    |
| No. 113 सङ्गीतकृतयः Sangitakrtis (Gāna)<br>of H. H. Svāti Śrī Rāma Varma<br>Mahārāja.                                                | ]   | l 0 | 0    |
| No. 114—साहित्यमीमांसा Sahityamimamsa (Alankāra)                                                                                     | . 1 | . 0 | 0    |
| No. 115—ऋक्संहिता Rksamhita (with the Bhāṣya of Skandasvāmin and the commentary of Venkaṭamādha-vārya) (Part II 2nd Adhyāya in       |     |     | ell. |
| the Ist Astaka.)                                                                                                                     | 1   | 8   | Ô    |
| No 116— वाक्यपदीयम् Vakyapadiya (Vyākaraņa<br>with the commentary Prakīrņaka<br>prakāša oy Helarāja son of Bhūtirāja                 | -   |     |      |
| (Part 1)                                                                                                                             |     | 8   | 0    |

| 0_3 0                                               | R | s. A | AS. P. |
|-----------------------------------------------------|---|------|--------|
| No. 117—सरस्वतीकण्डाभरणम् Sarasvatikanta-           |   |      |        |
| bharana (Vyākaraņa) by Bhojadeva                    |   |      |        |
| with the commentary of Srī Nārā-                    |   |      |        |
| yana Dandanātha, (Part I).                          |   | 1    | 8 0    |
| No. 118—बालरामभरतम् Balaramabharata                 |   |      | -      |
| (Nātya) by Bālarāma Varma Vanci                     |   |      |        |
| Māhāraja.                                           | 2 | 8    | 3 0    |
| No. 119 - विवेकमार्ताण्डः Vivekamarthanda           |   |      |        |
| (Vedānta) of Viśvarūpadeva                          | C | 1 5  | 3 0    |
| No. 120—शौनकीयम् Saunakiya. (Smrti)                 | 0 |      | 3 0    |
| No. 121—वेखानसागमः Yaikhanasagama                   |   |      |        |
| (Tantra) of Marīci,                                 | 2 | 0    |        |
| No. 122—प्रवोधचन्द्रोदयम् Prabodhacandrodaya        | 2 | 0    | 0      |
| (Nāṭaka) by Kṛṣṇamiśrayati                          |   |      |        |
| with the commentary Nataka-                         |   |      |        |
| bharana of Śrī Govindāmṛta                          |   |      |        |
| bhagavān.                                           | 2 | 0    | 0      |
| No. 123—सङ्गामविजयोदयः Sangramavijayo-              |   |      |        |
| daya(Jyotişa).                                      | 2 | 0    | 0      |
| No. 124—हरमेखला Haramekhala (Vaidyaka)              |   |      |        |
| of Māhuka with commentary                           |   |      |        |
| (Part I. chapters 2, 3 & 4)                         | 1 | 8    | U      |
| No. 125—कोकसन्देश: Kokasandesa (Kāvya)              |   | 0    |        |
| by Visnutrātā.                                      | 0 | 8    | 0      |
| No. 126—करणपद्धतिः Karanapaddhati (Jyotişa).        | 0 | 4    | 0      |
| No. 127—सरस्वतीकण्डाभरणम् Sarasvatikanta-           |   |      |        |
| bharana (Vyākaraņa) by                              |   |      |        |
| Bhojadeva with the commentary                       |   |      |        |
| cf Srī Nārāyaņa Daņdanātha.                         |   |      |        |
| (Part II).                                          | 1 | 8    | 0      |
| No. 128—भूद्रसन्देश: Bhringarandesa (Kāvya)         |   |      |        |
| by Vāsudeva.                                        | 0 | 6    | 0      |
| No. 129—हंसनदे <mark>तः</mark> Hamsasandesa (Kāvya) | 0 | 4    | 0      |

GURUKULA KANGRI eGangotri Initiative



GURUKULA KANGRI



## IN THE PRESS.

- 1. Arthasāstra of Kauṭalya, with commentary in Malayāļam. (Part II)
- 2. Aśvalā yanagrhyamantravyākhyā of Haradattācārya.
- 3. Skāndaśārīraka (Palmistry) with commentary.
- 4. Sūktiratnahāra by Kalingarājasūrya.
- 5. Prakriyāsarvasva, with the commentary, Sancikā, by K. Sāmbasiva Sāstrī, Curator. (Part II)
- 6. Sarasvatīkaņţhābharaṇa (Vyākaraṇa) of Bhoja with the Vṛtti of Śrī Nārāyaṇa Daṇḍanātha. (Part III)



पुस्तकालय 96 रव

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे स्रंकित ै। इस तिथि सहित अर वें दिन .तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस भ्रा जानी चाहिए। भ्रन्यथा । १० नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

Entered in Databaso

| गु रु कु<br>विषयं संख्या<br>श्रागत पंजिक | ल कांगई<br>30<br>90 | कालय<br>विह्ववि<br>0<br>20<br>20<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| तिथि                                     | संख्या              | fafa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |
|                                          |                     | The state of the s | State of the state | Fatzafatzlierit. |  |

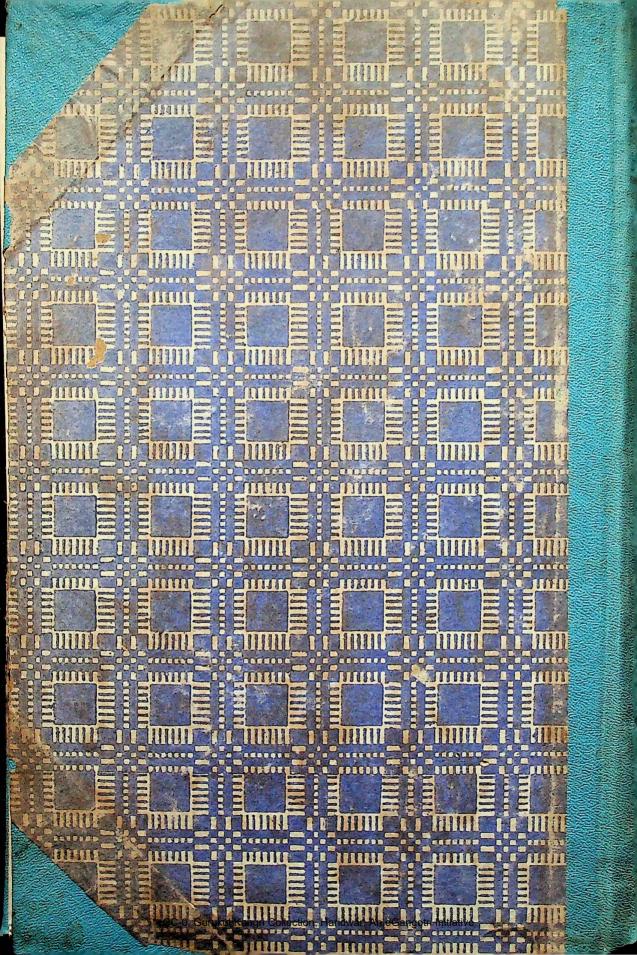